# प्रथम संस्करण की प्रस्तावना

9 से ६ भावों के सम्बन्ध में खन्छ I का पहला संस्करण १९४९ में प्रकाशित हुआ। कुछ कारणों से खन्ड II को तैयार करने में काफी विलम्ब हुआ, अब तक कि मेरी सुपुत्री गायत्री देवी वासुदेव ने मेरी निगरानी में इसे तैयार करने का काम संभाल न लिया। दिना उसकी सहायता के दूसरे खण्ड को प्रकाशित कराना संभव नहीं या।

दूसरा खण्ड ७ से १२ वें भावों के सम्बन्ध में है। इसे प्रथम खण्ड से अधिक महत्त्वपूर्ण समझना चाहिये क्योंकि इसमें विवाह, व्यवसाय आदि जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया है।

लेखन का प्रतिमान लगभग प्रथम खण्ड के समान ही है—विभिन्न भावों में भावेश की स्थित के फल, उस मान से सम्बन्धित सामान्य योग, उस भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों के फल और इस प्रकार के संकेतों के फलित होने का समय और अनेक व्यावहारिक उदाहरण।

वास्तव में सातवें और दसवें भागों का इतने विस्तार में वर्णन किया गया है कि विवाह की संभावना और समय, इसका टूटना और पुनः बिवाह, पत्नी का स्वभाव, चरित्र, स्थिति, हैसियत, विवाहों की संख्या आदि जैसे विवर्णों पर काफी विस्तार पूर्वक विचार किया गया है।

जहां तक दसर्वे भाव का सम्बन्ध है—यह जन्म कुण्डली का केन्द्रबिन्दु है— श्राधुनिक राजनैतिक, सामाजिक और ग्राधिक परिस्थिति में व्यवसाय के स्वरूप के बारे में ज्योतिष के माध्यम से जितना संभव था उनका यथासंभव निरूपण किया ग्रा है।

अन्य भाव अर्थात अष्टम (आयु), नवम (सामान्य भाग्य, विदेश यात्रा, पिता मादि), एकादश भाव (वित्तीय लाभ) और द्वादश भाव (हानि, आध्यात्मिक प्रोन्नित आदि) का भी कम विस्तार में निरूपण नहीं किया गया है। उन पर भी यथा संभव ध्यान दिया गया है।

जन्म कुण्डली पर विचार करते समय ज्योतिको को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसका समुक्ति उदाहरणों के साथ निरूपण किया गया है कि इस प्रकार के संकटों पर किस प्रकार कानू पाया जा सकता है और डोस निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। इस पुस्तक में २६० से अधिक कुण्डलियों का उदाहरण दिया गया है। अतः जो ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं ६नके लिए इन उदाहरणों का काफी महत्व है।

इस पुस्तक के खण्ड I और II जिनमें फलित ज्योतिस के समस्त स्वर परास विशेष कर ज्यावहारिक पहलू शामिल किये गये हैं, उन लीगों के लिये काफी लाभ-प्रद सिद्ध होंगे जो इस विषय में हिंच रखते हैं, व्यवसायी, अन्यवसायी और विद्वान । मुझे जाशा है कि विद्वान लोग मेरे इस खण्ड को उसी प्रकार स्वीकार करेंगे जैसाकि मेरी अन्य पुस्तकों को अपनाया है ।

में इस खण्ड को बाकर्षक देंग से प्रकाशित करने के लिये आई वी एक प्रकाशन के मेसर्स पी० एन कामत और जी, के अनम्तनम् को धन्यवाद देता हूँ।

वंगलीर

बी॰ बी॰ रमन

19-4-9860

# तीसरे संस्करण की प्रस्तावना

कुण्डली पर विचार करने की विधि; जिसमें ७ से ५२ वें पानों पर विचार किया गया है, के इसरे खण्ड का दूसरा संस्करण शीझ ही विक नया; ज्योतिय पर मेरी पुस्तकों में शिक्षित लोगों द्वारा रुचि रखे जाने के लिए में उनका धन्यवाद करता हूँ।

इस तीसरे संस्करण की पूर्णतः संसोधित कर दिया गया है।

बहुत कम समय में इस संस्करण की प्रकाशित करने का ध्रेय आई. वी. एच. प्रकाशन को जाता है।

मेरी यह आशा है कि शिक्षित लोग न्योतिष पर मेरी पुस्तकों में वैसी ही रुचि दिखाते रहेंगे जैसाकि पिछले अर्धशतक से चला था रहा है।

**बंगली**र

बी • बी • इसन

94-6-9864

# विषय वस्तु

|     |                           |     | पू॰ सं॰ |
|-----|---------------------------|-----|---------|
| 9.  | सप्तम भाव के सम्बन्ध में  | 400 | 9       |
| ₹.  | अध्टम भाव के सम्बन्ध में  | *** | XX      |
| ₹.  | नवम भाव के सम्बन्ध में    | 464 | 936     |
| 8.  | दसम भाव के सम्बन्ध में    | 86P | 8=8     |
| R.  | एकादश मान के सम्बन्ध में  | 449 | २७७     |
| Ę.  | द्वादख भाव के सम्बन्ध में |     | 398     |
| 19. | कुछ व्याबहारिक उदाहरण     | 100 | FRE     |

#### सप्तम भाव

सप्तम भाव मुख्यतः विवाह, पत्नी या पित और विवाहित मुख से सम्बन्धित होता है।

विवाह जीवन में एक सीमांकन होता है। यह प्यार और स्नेह पर स्थावित एक संस्था है। किन्तु यह विजातीय, आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ तथ्यों की समस्त शृंखला से तैयार की गई एक अति अदिल संरचना भी है। चूँकि हमारा सम्बन्ध मात्र मनो ज्योतिष, पहलुओं से है अतः हम अपने अध्ययन के क्षेत्र में कानूनी और सामाजिक महत्त्व के बस्तुनिष्ठ तथ्यों को शामिल नहीं करेंगे।

विवाह पाश्चिक वासना की तुष्टि के लिए एक संस्था नहीं है। यह ऐसा सिविल समझीता नहीं है जिसका प्रभाव केवल सम्बन्धित पार्टी पर होता है। यह परिवार का आधार होता है और इसका विधटन या इसकी स्थापना एक सामाजिक हिस की बात होती है। यह वह भूमि है जिससे भविष्य की संतति की उत्पत्ति होती है।

हमारे अपने देश में विवाह को एक धर्म विधि माना जाता है और धर्म, अर्थ, काम और मोझ के सम्बन्ध में पति-पत्नी दोनों को समान माना जाता है।

# मुख्य बातें

समय भाव का विदलेषण करने में निम्निलिखित तीन बातों पर विधिवत विचार करना चाहिए। (क) समम भाव (ख) सममाधिपति (ग) कारक, जो इस मामले में बुक्र है। कुछ अन्य बातों पर भी विचार करना चाहिए अर्थात समम भाव में स्थित यह और सममाधिपति से सम्बन्धित यह।

# विभिन्न भावों में सप्तमाघिपति का फल

प्रथम भाव में — जातक किसी ऐसे ज्यक्ति से घादी कर सकता है जिसे वह वचपन से बानता हो जयवा जो उसी मकान में बड़ा हुआ हो। जातक की पत्नी या पति स्थिर और परिपक्त होगा। वह तेज बुद्धिवाला होगा और उसमें सभी बस्तुओं की जीव करने की क्षमता होगी। सप्तमाधिपति पर यदि बुरे प्रभाव हो सो जातक निरन्तर यात्रा पर रह सकता है। यद सप्तमेश और शुक्र दोनों ही पीड़ित हो ता जातक कामुक हो सकता है और विपरीत लिंग के साथ सम्बन्ध का इच्छुक होगा।

दिलीय भाव में - जातक स्त्रियों से या विवाह के माध्यम से धन प्राप्त

करेगा। यदि पीड़ित हो तो जातक अपनी स्त्री सहित स्त्रियों का व्यापार जैसे चुणित साधनों से धन अजित कर सकता है। यह आद्ध के अवसर पर दिया गया भोजन करेगा और इस प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए घूमता रहेगा। यदि दूसरे भान में द्विस्वभान राशि हो और नुरे प्रभान में हो तो एक से अधिक निवाह की संमानना होती है। यदि मारक दशा चल रही हों हो जातक की मृत्यु सप्तमा- धिमित की दशा के दौरान होनी। जातक एक ध्रमित मस्तिष्क वाला होगा और उसका झुकाव हमेशा वासना की ओर रहता हैं।

तृतीय भाव में—इस स्थित में भाई भागवाली होते हैं और वे विदेश में निवास करते हैं, यदि बुरे प्रभाव में हो तो वह भाई की विवाहित पत्नी या बहन के विवाहित पति के साथ व्यभिचार में रह रहेगा / रहेगी। यदि बुरे प्रभाव हों तो भाई बहनों का भाग्य विगड़ता है। छड़कियां श्रीवित रहेती हैं।

चौधे माव में-विवाहित पति/पत्नी, भाग्यशाली और प्रसन्न रहते हैं, उनके बच्चे क धिक होते हैं तथा उन्हें हर प्रकार का मुख प्रात होता है। जातक उच्च शैक्षिक मोग्यता प्राप्त करता है और उसके पास अनेक सवारियों होती है। यदि बुरे प्रभाव में हो तो अपरिपक्ष और तीच पति/पत्नी के कारण पारिवारिक सद्भावना नष्ट हो सकती है। जातक को अपनी सवारियों के कारण अनिनत समस्याओं का सामना करना पह सकता है। यदि छायाप्रहों और अन्य पापप्रहों हारा जुरी तरह प्रभावित हो तो जातक की पत्नी के चरित्र पर संदेह किया जा सकता है।

पंचम भाव में — कम आपु में शादी, पितं पिती की सम्पन्न परिवार से होगी।
पत्नी या पित परिपक्त होगें और नातक के लिए लाभकारी होगें। यदि सप्तमाधिपित कमजोर हो तो कोई बच्चा नहीं भी हो सकता है। यदि बुरे ग्रहों के प्रभाव में हो तो पत्नी की चरित्र हीनसा से असक को सन्तान होगी। यदि सप्तमाधिपित पर बुरे प्रभाव और भुभ प्रभाव दोनों ही हों तो जासक को केवल लड़कियां होंगी। विदेशी स्रोतों से कार्यालय के वरिष्ठों को कब्द की संभावना होती है। जातक का चरित्र जत्म रहेगा।

षष्ठ भाव में जातक की दो गादियां हो सकती हैं और दोनों जीवित रहेंगी। जातक अपनी जनेरी बहन से शादी कर सकता है। यदि उसपर बुरे प्रभाव हों और कारक युक्त भी बुरी स्थिति में हो तो जातक नपुंसकता और अन्य बीमा-रियों का शिकार होगा। जातक की पत्नी रोगिणी होगी और स्वभाव से रियां हु होगी तथा जातक को विवाह के सुख से बंदित रखेगी। यदि शुक्त उत्तम स्थिति में हो और सममाधिपति पीड़ित हो तो जातक कुछ नासमझी के कामों के कारण दिवाहित पति/पत्नी को छोड़ सकता है। सुरतम भाव में — यदि उत्तम स्थिति में हो तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा। स्विमी उसके आगे पीछे घूमेंगी और उससे मित्रता करने के लिए इच्छुक रहेंगी। पत्नी या पित न्यायिष्ठिय और सम्मानित व्यक्ति होगा और वे सम्मानित तथा तामाजिक हैसियत वाले परिवार से होंगे। यदि सप्तमेश कमजोर और प्रभावित हो तो भित्रों से एकान्त जीवन देता है और विवाह तथा मित्रों से वंचित रसता है और विवाह तथा मित्रों से वंचित रसता है और विवाह से हानि होती है।

अष्टम भाव में — पिं उत्तम स्थिति में हो तो किसी संबन्धी से आदी होती है या पित-पत्नी धनी हो सकते हैं। यदि बुरे प्रभाव हों तो पित/पत्नी की शीघ्र मृत्यु हो जाती है जबिक आदक की मृत्यु दूर देश में होती है। ऐसी स्थिति में बीमार या लराव मिजाज की पत्नी या पित मिलता है जिससे तलाक हो जाता है।

नवम भाव में—यदि बली हो तो पिता विदेश में रहते हैं जबकि बातक विदेशी भूमि पर सम्पन्न होता है। उसे मुसंस्कृत परनी भिलती है जो उसे धार्मिक जीवन बीताने में समर्थ बनाती है। यदि उसपर बुरे प्रभाव हों तो पिता की शीझ मृत्यु हो सकती है। विवाहित पित/पत्नी उसे धार्मिक भीवन से बूर ला सकते हैं और वह अपने धन का नाश कर सकता है तथा आर्थिक संकट में पड़ सकता है।

दसम भाव में —जातक विदेश में व्यवसाय में सफल होगा या उसे निरन्तर यात्रा करनी पड़ सकती है। जातक को समिपित और बाजाकारी पित/पत्नी मिछेगी, पत्नी भी रोजगार में होगी और जातक की आय में सहयोग देगी। अपना नह जातक की उन्नित में सहायता करेबी। बिद बुरे प्रभाव हों तो पत्नी वन छोळुप, कामी तथा महत्वाकांकी होगी किन्तु उसमें क्षयता कम होगी। परिणामस्वरूप जातक की दृत्ति में गिरावट आएगी।

एक दिश भाव में —एक से अधिक विवाह हो सकता है या जातक स्त्रियों से सम्बन्ध रख सकता है। यदि यह शुभ स्थिति में हो तो पत्नी धनी परिवार से होनी और अपने साथ काफी धन लाएगी। यदि बुरे प्रभाव में हो तो जातक एक से अधिक शादियों कर सकता है परन्तु एक पत्नी जातक से अधिक समय तक जीवित रहेगी।

द्वादश आव में — जातक के जीवन में एक से अधिक विवाह सम्पन्त होगा। वह दूसरी बार समोत्रीय शादी कर सकता है जब कि पहली पत्नी जीवित रहेगी। अथवा यदि पीड़ित हो तो शादी के तुरन्त बाद पति या परनी की मृत्यु हो सकती है या वे अलग हो सकते हैं और दूसरी शादी नहीं भी हो सकती है। यात्रा के दौरान या विदेश में मृत्यु हो सकती है। यदि कारक और सममाधिपति दोनों ही नुरे

प्रभाव में हों तो जातक कैवल स्थियों का सपना देख सकता है किन्तु कभी शादी नहीं करेगा। जातक की पत्नी नौकर के परिवार से होगी। वह आधिक तंशी में रहेगा और साधारणतः गरीत होगा।

यदि सगमाधिपति विभिन्न भावों में स्थित हो तो ये फल होते हैं। किन्तु यहों के बल और कमजोरी का निर्धारण करने के बाद समस्त कुण्डली पर विचार किए बिना इन्हें कुण्डली पर ज्यों का त्यों लागू नहीं करना चाहिए।

# महत्त्वपूर्ण योग

नीचे सासवें भाव पर महत्वपूर्ण योग दिए जा रहे है जो मानक और अधिकृत पुरतकों से लिए गए हैं---

यदि लग्न या चन्द्रमा से सालवें भाव में नवमंश या राशि स्वामी या अन्य कारक यह स्थित हो या उनकी दृष्टि हो तो बादी से मुख मिलेगा और पत्नी स्नेहमयी और मान्यशाली स्त्री होगी। यदि द्वितीयेश, सप्तमेश और द्वादशेश केन्द्र या त्रिकोण में हों तथा बृहस्पति से दृष्ट हों तो सौभाग्यशाली विवाह और उत्पादनशील पत्नी मुनिश्चित करता है। यदि सप्तमेश से दूसरे, सातवें और व्यारहवें भाव में कारक प्रह हों तो पति पत्नी को सभी अकार का सुख मिलेगा और बच्चे भाग्यशाली होंगे। यदि मंगल और वानि नकर राशि में सातवें भाव में हों तो पत्नी सती, मुन्दर और भाग्यशाली होगी।

यदि सममेश और शुक्र सम राशि में हों, यदि सस्तवां भाव भी तम राशि हो, और पंचमेश तथा सममेश सूर्य के सन्तिकट न हों या अन्य प्रकार से कमजीर न हों तो उस व्यक्ति को उत्तम पत्नी और बच्चे मिलेंगे। नदि दृहस्पति समम भाव में हो तो जातक अपनी पत्नी का भक्त होगा। नदि शुक्र उच्च का या स्ववर्ग में हो या गोपुर अथवा वैशेषिकांश में हो तो पत्नी उत्तम और मुन्दर होगी। यदि सातवां भाव कारक राशि में हो या यदि सममेश सुक्र कारक ग्रह से दृष्ट हो तो पति या पत्नी मक्त होंगे और आकर्षक होंगे।

यदि शुक्र से ४, द और १२ वें भाव में कारक ग्रह हो या शुक्र मारक ग्रहों के बीच घेरे में हो तो विवाह के बाद पत्नी की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। यदि शुक्र से सातवें भाव में मारक ग्रह हों तो विवाह सुखी नहीं होगा। खपम लग्न वालों के सप्तम भाव में शुक्र होने पर पत्नी की मृत्यु हो जाती है।

यदि सप्तमंश पंचम भाव में हो या पंचमेश सप्तम भाव में हो तो आतक विवाह नहीं कर सकता है या यदि वह विशाह करता है तो वच्ने एहीं होंगे। यदि पुरुष के मामले में दूसरे और सातवें भाव में उथा स्त्री के मामले में सातवें और आठवें भाव में मारक ग्रह स्थित हों या उनगर मारक ग्रह की दृष्टि हो तो पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यदि पंचमेश या अष्टमेश सातर्थे माच में हो तो पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। लग्न, बारहवें और सतवें भाव में मारक ग्रह हो और पंचम भाव में शीण जन्द्रमा हो तो शादी नहीं होती या बच्चे नहीं होंगे। यदि चन्द्रमा और शुक्र, मंग्न और शनि के विपरीत हों नो शादी नहीं होती।

स्वी की कुण्डली में समय भाव में चन्द्रमा और श्रांत स्थित होने पर दूसरी थादी का संकेत मिलता है जबकि पुरुष की कुण्डली में ऐसी स्थित में शादी या संतित नहीं होती। लग्त में २.७ और द वें भाव में मारक ग्रह होते पर विवाहिता का देहाना हो जाता है। दूसरे भाव में सूर्य और राहु स्थित होने पर स्थी के माध्यम संग्रा की हानि होती है।

सातवें भाव वृषभ में वृध, सातवें भाव महार में वृहस्पति या सातवें भाव मीन में शनि-मंगल विवाहिता के जीवन के लिए हासिकर हैं। लग्न में बुध और केत् हो तो पतनी बीम!र रहेगी। सातवें भाव में जनि और नुध स्थित हों तो जीवन साथी के लिए वैधव्य या विधुर का संकेत मिलता है। यदि मारक राशि ७ वे भाव में नवांश में चन्द्रमा स्थित हो तो पत्नी दुष्ट, नीच या कमीनी होगी । यदि सातवें भाव में चन्द्रमा बली हो तो उत्तम पत्नी होगी। सातवें भाव में केंत्रु स्थित होने पर पत्नी दुष्ट होती है। जबकि राह की स्थिति से विजातीय स्त्री मिलती है। यदि ६,म और ९ वे भाव में मारक बह हों और मारक बह से दृष्ट हों तो जातक की पत्नी व्या चिरिणी होगी । यदि सातवें भाव में शनि हो या सममेश से युक्त नवांदा स्वामी मारक ग्रह हो या यदि सप्तमेश या अक दवी हुई राशि में हो तो पत्नी एक दुष्ट स्त्री होगी। यदि कमजोर और पीड़ित सुक सातर्वे भाव में हो तो परनी बांझ हो सकती है या पति नपुंसक हो सकता है। यदि मारक ग्रह के साथ मंगल सानवें भाव में हो तो जातक मूत्र कुण्ड की समस्याओं के कारण नपुंसकता से पीड़ित हो सकता है। यदि सनि और युक्त दसम और अब्दम आद में हों और उनपर कोई शुभ वृष्टिन हो तो वह व्यक्ति नपुंसक होगा। यदि शनि जलीय तस्व राशि में छठे और बारहवें भाव में हो और शुभ दुष्टि से वंजित हो नी जातक हिजड़ा होगा । निम्नलिखित ग्रह स्थिति में जातक नपुंसक होता है—

- १. शनि छठे या बारहवें भाव में दबा हुआ हो।
- २. शनि शुक्र से छठेया आठवें भाव में हो।
- ३. चन्द्रभा सम राशि में और बुध विषम राशि में हो तथा दोनों पर मंगल की वृष्टि हो ।
- ४. यदि छन्न, जुक्र और चन्द्रमा विषम नवांश में हों।

- थ. यदि मंगल सम राशि में तथा लग्न विषम राशि में हो।
- ६. सूर्व और चन्द्रमा, संगल और सूर्य तथा शनि और बुध यदि यहीं के वे जोड़े विषम और सम राशि में हों और परस्पर दृष्टि परिवर्तन कर रहे हों।
- ७. यदि सप्तमेश और शुक्र छठें भाव में हों।

यदि सप्तमेश और शुक्र राहु या केतु के साथ युक्त हों और मारक ग्रह से दृष्ट हों तो जातक या उसकी पत्नी व्यक्षिचारी होगी। यदि शुक्र शनि या मंगल के नवांश में हो और क्रमशः मंगल या शनि से दृष्ट हों तो जातक का चरित्र संदेहात्मक होता है। यदि सातवें भाव में शुक्र पर शनि या मंगल की दृष्ट हो तो जातक व्यक्षिचारी होगा। यदि शनि, चन्द्रमा और मंगल सप्तम भाव में स्थित हों तो जातक और उसकी पत्नी दोनों हो अनैतिक होंगे। यदि हितीयेश, सममेश और दसमेश सातवें भाव में हों तो जातक चरित्रहीन होगा।

यदि चन्द्रमा और शुक्र टबकर केन्द्र में क्रूर बष्ठांश में हों और भारक ग्रह से दृष्ट या युक्त हों तो जातक अपनी माँ के साथ व्यभिचारी हो सकता है। इसी प्रकार का परिणाम तब होता है यदि केन्द्र में दीक्षिमान ग्रह हों और अशुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हों। चौथा भाव बुरी तरह पीड़ित होने पर भी ऐसा ही फल होता है।

यदि चौथं भाव में शनि पीड़ित हो तो जातक अनाचारी होगा: यदि पीड़ित चन्द्रमा या शुक्र नवम भाव में हो तो जातक अपने शिक्षक के विस्तर का उत्लंघन करेगा। नवम भाव भीर चन्द्रमा या शुक्र पीड़ित होने पर भी इसी प्रकार का फल होता है। यदि पुलिका अञ्चम प्रह के साथ सप्तम भाव में हो या यदि सूर्य सप्तम भाव में हो और मंपल चौथे भाव में या यदि मंगल चौथे में और राष्ट्र सप्तम में हो या यदि शुक्र से दृष्ट सप्तमेश मंगल की राशि में हो या यदि तीन केन्द्रों में अञ्चम प्रह हों तो जातक का लेंगिक व्यवहार पशु के समान असम्य तथा अभद्र होता है।

यदि द्वितीयेश और सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो और शुभ प्रह केन्द्र और त्रिकोण में हों तो केवल एक शादी संभव है। यदि बृहस्पति और बुध सूर्य और मंगल के नवांश में हों तो केवल एक शादी का संकेत मिलता है।

यदि सप्तम भाव में बुध बहुस्पति के नवांश में हो तो जातक केवल एक बार शादी करेगा।

यदि सप्तमेश और शुक्र द्विस्वभाव राशि या नवांश में हीं तो जातक कम से ?

कम दी बार शादी करेगा। यदि बुध या शनि सप्तम भाव में हों और ग्यारहवें भावमें दो बह हों तो दो पित्तयों की संभावना होती हैं। यदि सप्तमेश शित हो और अशुभ प्रह से युक्त हो तो उस व्यक्ति की अनेक पित्तयों होती हैं। सप्तम भाव में तीन या अधिक अशुभप्रह हों या शुक्र अशुभ प्रह के साथ नीच में शत्रुराशि में प्रस्त हो, या अध्वक अशुभप्रह हों या शुक्र अशुभ प्रह के साथ नीच में शत्रुराशि में प्रस्त हो, या अध्वक अशुभप्रह हों या शुक्र अशुभ प्रह के साथ नीच में श्रेश अथवा लग्नेश छठे भाव में हो या सातवें भाव में अशुभग्रह हो जब कि सप्तमेश शुभ प्रह के साथ अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में हो या दितीयेश छठे भाव में हो और सातवें भाव में अशुभ प्रह हो तो दो या अधिक पित्तयों होती हैं।

यदि हितीयेश, लग्नेश और पण्डेश सातवें भाव में सशूभ ग्रह से युक्त हों या यदि वली सप्तमेश केन्द्र या कोण में हो तथा वसमेश से दृष्ट हो या यदि वली सममेश और एकादशेश युक्त हों या परस्पर एक दूसरे पर बृष्टि डाल रहे हों या त्रिकीण में हों तो जातक की अनेक पत्नियां होंगी।

यदि लग्नेश या सतमेश नीच का हो या शशु राशि में हो या नवाश में ग्रस्त हो तो जातक की दूसरी पत्नी होगी जबकि पहली जीवित रहेगी। यदि सतमेश कमजोर हो और सतम भाव पर अशुभ दृष्टि हो या सतम भाव में अशुभ गृह स्थित हो या समन और अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो और मंगल पर वें भाव में हो या यदि द्वितीयेश कमजोर हो जबकि द्वितीय भ व में अशुभ ग्रह स्थित हो या उसपर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पहली पत्नी के जीवन काल में ही जातक की दूसरी पत्नी होगी।

# सातवें भाव में ग्रह

सूर्य -आतक का रंग गोरा होगा और सिर पर बाल कम होंगे उसके भित्र कम होगे और लोगों के साथ मित्रता करने में उसे कठिनाई होगी। बादी विलम्ब से होगी और उसमें कष्ट होगा। यात्रा का शौकीन होगा और नैतिक रूप से गिरा हुआ होगा। वह विदेशी वस्तुओं को पमन्द करेगा। उसकी पत्नी का चरित्र संदिग्ध होगा और जातक को सित्रयों के माध्यम से हानि और व्यवामी उठाणी पड़ेगी। उसे सरकार की अप्रसन्तता उठानी होगी और उसका अपमान होगा। उसकी आकृति विगद जायेगी।

विन्द्रमा जातक कामुक होगा और आसानी है ईब्या करने लगेगा। जातक की युवावस्था में मां की मृत्यु हो सकती है। पत्नी देखने में सुन्दर होगी किन्तु जातक अन्य स्त्रियों को चाहेगा। संकीर्ण दिमाग का होगा किन्तु समाज में प्रिय होगा। वह जीवन्त होगा और जीवन में सकल रहेगा। यदि चन्द्रमा उच्च का हो या अन्यथा बची हो तो जातक अच्छे परिवार से होता है। उसके उह मूल में दर्द होगा। वह कठोर होगा। यदि चन्द्र क्षीण हो तो वह सर्वेदा कन्नुकों के साथ झगडा करता रहेगा।

मंगल — जातक पर अपनी पत्नी का जामन रहेगा और वह स्त्रियों के साथ नम्न रहेगा। विवाहित जीवन में झगडा और तनाव रहेगा तथा उसकी दो पत्नियां हो सकती हैं। जानक कूर होगा और सट्टा में किच रखेगा। यह नेज बुद्धिवाला, अव्यायहारिक, हठी, चिड़ चिडा और ससकत होगा।

वृध यह सदाकारी और मिलनसार व्यक्ति होगा। वह उत्तम पोशाक पहतेया। उसे कातून का अगध ज्ञान होगा। वह कारोबार और व्यापार में कुशल होगा। उसमें लिखने की क्षमता होगी तथा जीवन के आरम्भ में इसके माध्यम से सफल रहेगा। अमीर हमी से शादी होगी। गणित, उपोतिष और खगोल बास्त्र में विद्वान, धामिक तथा पवित्र विचार वाला होगा। राजनियक होगा किन्तु बुध पीड़ित हो तो जातक दुष्ट और मक्कार होगा।

वृहस्पति—राजनिषक और कोमल हृदय वाला होगा। जातक की पत्नी पवित्र,
मुन्दर और मती होगी। उसकी शिक्षा अच्छी होगी और शादी से लाम होगा। वह
दूसरों के मनोभाव के प्रति संवेदनशील होगा। उसका मस्तिष्क चिन्तनशील होगा
और यह एक उत्तम किसान होगा। वह दूरस्य धर्मस्थलों पर जाएगा तथा उसमें
अपने पिता से बढ़ बढ़ के गुण होगे। जातक के उत्तम पुत्र होगे।

णुक्त—झगड़ालू, विषयासक्त और कामुक । जातक की खराय अध्दर्ते होगी और विवाहित जीवन सुखी रहेगा तथा उस की पत्नी उसकी भक्त होगी । वह आनन्द और पेय का शौकीन तथा प्रीतिकर एवं आकर्षक काचार वाका होता है । उसकी व्यक्तित्व बुंबकीय है । रोग या आधिक्य के कारण उसे पुरुषत्व की हानि का सतरा रहता है । वह विपरीत लिंग वालों के साथ भागीवारी में सफल रहेगा ।

शिनि—जातक अपनी पत्नी के नियन्त्रण में रहेगा, पत्नी कुछ। या कुबड़ी होगी। उसकी एक से अधिक बादी होगी या विधवा, तलाक शुदा या अधिक उस वाले के साथ कादी होगी, वह राजनिक और उद्यमी होगा। उसका आवास विदेश में होगा। स्थर विवाह करेगा और राजनीति में सफलता मिलेगी। उसे विदेश में सम्मान और विशिष्टता प्राप्त होगी, वह उदरशूल और वहरे पन से पीड़ित रहेगा।

राहु—जातक परिवार के लिए अप्रसिद्धि लाएगा यदि वह स्त्री है। वह अपरस्परिक तथा अपञ्चमी होगा। उसे विजातीय वा विवेशी स्त्रियों से प्रेम होगा। उसकी पत्नी गर्भाशय के रोग से पीड़ित रहेगी। वह अच्छा भोजन करता है और चसको आदतें बाराम पसन्द होती हैं तथा मधुमेह, प्रेतों और बप्रकृतिक वस्तुओं से पीड़ित रहता है।

केतु—दुष्ट प्रकृति की पत्नी के साथ शादी करके जातक सुक्षी गहीं रहता है। वह कामुक, पापी होगा और विश्ववाओं के प्रति आसक्त रहेगा। उसकी पत्नी बीमार रहती है। जातक के पेट या यदि स्त्री है तो गर्माशय में केन्सर होता है। उसकी बदनामी होगी और पुरुषत्व की हानि होगी।

सातर्वे भाव पर दृष्टिया युक्ति द्वारा इन परिणानों में संशोधन किया जाता है।

यवि सूर्य राहु से पीड़ित हो तो स्थियों के साथ प्रेम प्रणय के सम्बन्ध से बदनामी होती है या धमकी अवया इसी प्रकार के कब्द के कारण धम की हानि होती
है। यदि सूर्य मंगल से पीड़ित हो तो निवाहित जीवन दूमर हो जाता है और एक
दूसरे से खणा करेंगे। इसके अविरिक्त आतक रक्तवाप और ह्वय रोग से पीड़ित
होगा। अरीर में अव्यक्तिक ताप होगा जिससे बवासीर और नासूर का रोग होगा।
यदि सूर्य चन्द्रमा से पीड़ित हो तो उसकी शादी नहीं भी हो सकती है और निकृष्ट
जीवन विताएगा। यदि सूर्य और बुध की युक्ति हो सो वह अधिक बुद्धिवाला होगा
और सरकार या अन्य स्रोतों से होने वाले कच्टों का चतुराई से सामना करेगा।
यदि सूर्य पर बृहस्पति की वृष्टि हो या युक्ति हो तो पत्नी काफी धर्मात्मा होगी
और जातक का पथ अवर्शन भी करेगी। यदि सूर्य के साथ बढ़ी शुक्त हो तो विवाहित जीवन में बारिमक सीहादें होगा।

यदि चन्द्रमा बृह्स्पति से प्रमापित हो तो विवाहित जीवन मधुर और सुबी होगा। यदि पीड़ित चन्द्रमा बृह्स्पति के साथ हो तो जातक विधवाओं के साथ गुप्त प्रेम करेगा किन्तु दूसरों को घोखा देने के लिए उत्तम बाचरण करेगा। यदि चन्द्रमा शुक्त के साथ हो तो रगाई, कपड़ा, शिल्प में कुशल होगा किन्तु यदि वही चन्द्रमा पीड़ित हो तो जातक घुस के अप्राकृतिक पद्धतियों का सहारा लेगा। यदि चन्द्रमा और राहु सातवें भाव में युक्त हों तो प्रेतों और बैताल के कष्ट से जीवन दूभर हो जायेगा।

ह्मारे अनुमय के अनुसार निम्म लिखित योग उत्तम होते हैं—यदि शुक्र मगल और बुध से युक्त हो तो दोनों का विवाहित जीवन स्थिर और सौहार्द पूर्ण होता है, में अपने ज्यवसाय में सफल और विशिष्ट होते हैं। यदि पीडित हो तो इससे विवाहितर प्रेम प्रणय होता है। इसके परिणाम स्वरूप अभद्र और भ्रष्ट साहित्य के लेखन और प्रकारन के कारण और विवाद उत्पन्न होता है। शनि के साथ गुक्र

होने पर विवाह में शान्ति, स्थिरता और बृद्ध तथा नाटक में कुशलता प्रदान करता है। यदि वली हो तो रंगमंत्र या सिनेमा में सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि पीडित हो तो इन्हीं साधनों से कब्द की संभावना है। शुक्र और कुल्पित से उत्तम वचने होते हैं, पत्नी स्वस्य और सुखी होती है। यदि राहु या मंगल से पीड़ित हो तो जातक उपदेशक की पत्नी या अधिक उन्न बाली महिलाओं के साथ अनैतिक सम्बन्ध कायम कर सकता है। मंगल और शुक्र से जुला की कमान अमेरी आती है अस्थायी जानन्द का सहारा लेता है। यदि पीड़ित हो तो इन साधनों और शरीर के ज्यापार के माध्यम से जीविका का संकेत मिलता है। यदि बली हो तो पति/पत्नी सुन्दर, कामुक और विद्वासी होंगे। यदि शुक्र सूर्य से बिडेद हो तो शादी में शारीरिक आकर्षण का अमान रहेगा, दोनों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होगी।

यदि सिन सूर्य से पीडित हो तो शादी में स्पिरता को सतरा रहता है। एक से अधिक शादी की भी संभावना होती है किन्तु यह भी ससकल हो सकता है। सानवें भाव में शिन पर यदि बहस्मित की बृष्टि हो तो शादी में स्पिरता आती है किन्तु पित-पत्नी के बीच सान्तिरक विश्वोध और तनाम रहता है। यदि मंगल पीडित करता है तो न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है, या विद्वोह जैसे कि आत्महत्या या हत्या, के कारण विश्वाहित जीवन नष्ट हो सकता है बशतें कि भाव अस्म प्रकार से पीडित हो। यदि शिन उच्च या बली चन्द्रमा के साथ हो तो विश्वया के साथ शादी हो सकती है, किन्तु यदि चन्द्रमा और पीडित हो तो नौकरानी और विश्वयाओं के साथ गुप्त प्रेम करेगा। यदि बली शनि राह से पीडित हो तो शादी समीर ये होगी किन्तु पति या पत्नी चिडिच हें प्रवृत्ति के होंगे। यदि शनि अपने ही नक्षत्र में बली हो तो पति या पत्नी चिडिच हो तो कोर भक्त बन बाते हैं। यदि शनि बुध से पीडित हो तो पति या पत्नी बाद में एवित्र और भक्त बन बाते हैं। यदि शनि बुध से पीडित हो तो पति या पत्नी बाद में एवित्र और भक्त बन बाते हैं। यदि शनि बुध से पीडित हो तो पति या पत्नी बाद में एवित्र और भक्त बन बाते हैं। यदि शनि बुध से पीडित हो तो पति या पत्नी बाद में एवित्र और भक्त बन बाते हैं। यदि शनि बुध से पीडित हो तो पति या पत्नी बर्ग के साथ शादी होगी।

सात्र इन योगों को देखकर निष्कर्ष नहीं विकासना चाहिए। न केवल नैसर्गिक कारक या मारक बल्कि लग्न के अनुसार भावकारक या मारक ग्रहों की दृष्टि को मी हिसान में लेना चाहिए। शादी की युणवत्ता का निर्धारण करने से पूर्व कारक और सप्तम भाव के बल और युक्ति तथा चन्द्रमा से सममेश का भी विचार कर लेना चाहिए।

जहां लड़की के सतीत्व और पति की विश्वस्तता का प्रश्न हैं वहाँ यह विशेष रूप से आवश्यक है। दोनों कुंडलियों की सावधानी पूर्वक और उचित जाँच के बाद ही इन सवेदनतील युद्दो पर निशंस देना चाहिए।

### सातवें माव के परिणाम फलित होने का समय

सातवें भाव को नियन्त्रित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं—(क) अधिपति (ख) सातवें भाव पर दृष्टि डालने वाले यह (ग) सातवें भाव में स्थित यह (घ) सप्तमेश पर दृष्टि डालने वाले यह (क) सप्तमेश के साथ युक्त यह (च) चन्द्रमा से सप्तमेश और (छ) सातवें भाव का कारक।

वे तथ्य दशा नाय भूक्ति नाय या प्रत्यन्तर अथवा सूक्ष्म दशा स्वामी के रूप में सातवें भाव को प्रभावित करने में सक्षम हैं।

सातवें भाव को प्रभावित करने में सक्षम प्रहों के दशा काछ में, मुक्ति काछ में सातवें भाव से संबन्धित फल उत्तम और अधिक गहन होते हैं। जो यह साववें भाव से सम्बन्धित नहीं हैं उनके दशाकाल में जो बह साववें भाव से सम्बन्धित हैं उनके दशाकाल में जो बह साववें भाव से सम्बन्धित हैं उनकी भुक्ति में साववें भाव से सम्बन्धित फल सीमित सीमा में प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार साववें भाव से सम्बन्धित यहां के दशाकाल में जो बह साववें भाव से सम्बन्धित कहीं हैं उनकी मुक्ति में साववें भाव से सम्बन्धित फल सीमित सीमा में प्राप्त हो सकते हैं।

जहाँ समनेश शक्तिशाली योग में हो वहाँ वह अपनी दशा या मुक्ति में सातनें भाव से सम्बन्धित योग का फल देने में सक्षम है। यदि समम भाव बुरी तरह पीड़ित हो दहाँ समगेश अपनी दशा या मुक्ति में शादी को नष्ट कर सकता है या इसे नाफी दयनीय बना सकता है। यदि बली हो तो इससे दियाहित जीवन सफल, विशिष्ट और सुली हो सकते हैं।

### परिणाभों का स्वरूप

प्रयम भाग में छ: मानों के सम्बन्ध में जो साधारण सिद्धान्त दिए गए हैं वे सातर्वे भाव पर विचार करने में भी लागु होंगे।

सप्तमेश जो उत्तम स्थिति में है, की दशा के दौरान जातक अपनी पतनी की संगति का आकृत्व उठाएगा। वह रंगीन वस्त्र, जवाहरात, सज्जा, विस्तर प्राप्त करेगा तथा स्वस्थ और तेजस्वी रहेगा। वह विदेश में भ्रमण यात्रा पर जा सकता है। इस दशा में विवाह या इसी प्रकार का पवित्र उत्सव हो सकता है।

यदि समयेश बुरी स्थिति में और पीडित हो तो जातक अपनी पत्नी से अलग रह सकता है। दामाद कठिनाई और संवर्ष से गुजर सकता है। जातक सदनाम स्थियों के साथ सम्बन्ध के कारण कच्ट में पड़ सकता है और निरुद्देश्य इधर-उधर चूमेगर। वह गुमांग में रीग से पीड़ित हो सकता है और इससे दुखी होगर।

यदि सप्तमेश के साथ सप्तम भाव में उत्तम स्थिति भे हो तो दिदेश यात्रा भाग्यशाली रहेगी। जातक विदेश में समृद्धि प्राप्त करेगा और वहीं रह जाएगा। नह माग्यकाली रत्री से बादी करेगा को काफी सहायक होगी। यदि सप्तमेश शुभ महों से युक्त हो तो वह आराम से याका करेगा यां समुद्री कप्तान का कार्य करेगा। यदि सप्तमेश कमजोर हो तो जातक उसकी दशा में कीका मांगने के लिए मजदूर हो जाएगा। यदि क्ष्मेश क्षीण हो तो सप्तम भाव के स्वामी की दशा मारक हो सकती है। यदि लग्नेश तवांश लग्न से ७, ६ या १२ वें भाव में हो तो उसकी दशा में याका थकाऊ और हानिकर होगी।

जब ससमेरा द्वितीयेक के साथ द्वितीय भाव में युक्त हो तो उसकी दवा में शादी के माध्यम से काफी धन प्राप्त हो सकता है। अथवा वादी एक मौकरी करने माली लड़की के साथ होगी। आतक एवेन्सी या भागीवारी के कारोबार से दूरस्य स्थान में धन कथाएगा। यदि पीड़ित हो तो उसकी दशाकाल में जातक या उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यदि आयु अच्छी है तो चूँ कि दूसरा और सातवां भाव मारक स्थान है अत: आतक पत्नी से अलग रहेगा और उसे काफी मानसिक पीड़ा होगी। यदि सममेश नवांश लग्न से ४ वें भाव में हो तो जातक की पत्नी की मृत्यु नहीं भी हो सकती है किन्तु इसकी वजाय वह दूर स्थान पर दूसरी बादी करेगा। यदि तृतीयेश और सममेश तीसरे भाव में युक्त हों तो पत्नी अच्छे परिवार की होगी। पत्नी का पिता भागयशाली होगा। तृतीयेश की भुक्ति के दौरान भाई या बहुन की मृत्यु हो सकती है वा उनपर विपक्ति का सकती है। इससे यूसरी शादी का भी संकेत भिलता है। यदि अधुभ प्रभाव प्रधान हों तो बुरा फल गहन हो जातर है अव्यवा अधिक भय करने की णहरत नहीं है।

यदि सप्तमेश चतुर्यंश के साथ चौथे पाव में युक्त हो तो सप्तमेश की दशा में अधिक यात्रा का संकेत मिलता है। जातक के जीवन में पारिवारिक सीहार्द रहेगा और विवाह सगाई आदि जैसे अनेक गुम कार्य होंगे। यदि पीड़ित हो को जातक की मां की मृत्यु हो सकती है या अयंकर स्थित में पड़ सकती है। उसकी मधिकतर शिक्षा विदेश में होगी। यदि बली हो तो वह चतुर्यंश की दशा में कार या अन्य संशारी प्राप्त करेगा।

यदि बली समयेश पंचमेश के साथ पाँचवें भाव में हो तो पत्नी और बच्चे सुद्धी और धनी होंगें। यदि पीड़ित हो तो बच्चों की मृत्यु हो सकती है या उनपर विपत्ति आ सकती है। विवाहित जीवन दुखी होगा और पत्नी की मृत्यु हो सकती है या वह जातक से बलग रह सकती है। यह विशेष तौर पर तब होता है यदि समनेष नवांश लग्न से ९, इ या १२ वें भाव में हो।

यदि पंचमेश नवांश लग्त से छठे साव में हो तो बच्चे थीमारी के कारण अस्प-ताल में दाखिल हो सकते हैं। यदि वह १२ वें भाष में हो तो बच्चों को चोटों या राजुओं से कब्ट का संकेत मिलता है। यदि पंचम भाव में युक्त पंचमेश और सप्तमेश काफी पीड़ित हों तो बच्चों की हत्या हो सकती है। यदि सप्तमेश बच्छेश के साथ छठे भाव में हो तो अत्यधिक बुरे फल का संकेस मिलता है। पत्नी की नदनामी होगी या यह लम्बी बीमारी से पीड़ित होगी। चूँ कि सप्तमेश मारक है बतः वह जातक के मामा को मृत्यु था खतरे से रोकता है मुकदमा या ऋण से कष्ट हो सकता है। जातक को चोरी या ठगी के माध्यम से धन की काफो हानि होगी। यदि वहाँ पर शुक्ष ग्रह भी हों तो बुरे फल कम हो जायेंगे और कष्ट अस्थायी स्वरूप का होगा।

सप्तम भाव में शुभ प्रह के साथ सप्तमेश का स्थित होना अपनी दशा में सामान्यतः उत्तम फल देता है। जातक के जीवन में खुशी होगी। पत्नी सुन्दर और अच्छे समाज से होगी। इस दशा के दौरान वह काफी वन प्राप्त करेगा क्योंकि वह विदेश की यात्रा करेगा। वह अनेक प्रथानी लोगों से मिलेगा और इस सम्पर्क से सरे जीवन वृत्ति में लाभ होगा। किन्तु यदि पीडित हो तो जातक बीमार हो सकता है या जनेक कट उठा सकता है। इस अवधि में बदनामी हैं और समाज से निष्कासित हो सकता है। यदि सममेश आठवें भाव में हो तो अपनी दशा में बुरा फल देगा। जातक का पति/पत्नी मर सकता है या स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो सकती है। उसे निदेश जाने का अवसर मिल सकता है किन्तु इससे न केवल अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, उसकी दुर्वटना भी हो सकती है।

यदि सप्तमेश नवमेश के साथ नवम भाव में स्थित हो तो सप्तमेश के दशाकाल में शादी से धन था सकता है। जातक धमें स्थलों पर जायेगा और दार में काफी धन देगा। पवित्र और धमाँत्मा बनने की प्रदृत्ति होगी। वह न्याय और इमानवारी से धन जमा करेगा। वह सम्पत्ति प्राप्त करेगा और बाराम का आनन्द उठाएगा। पत्नी श्रेष्ठ होगी और वह पति की सही रास्त्रे पर चलाएगी। उसे विदेश में समृद्धि प्राप्त होगी। प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होगा। यदि सप्तमेश नवम भाव में पीड़ित हो तो पत्नी हसे अपने कर्तव्य से दूर के जाएगी। इसमें बुरी इच्छा जागृत होगी और दूसरों से पृथा करेगा तथा गलत काम में पत्त जायगा। यदि सप्तमेश ६, ६, ५, १२ वें नवांश में हो तो बुरे फल होते हैं।

यदि बली सममेश दसमेश के साथ दसम मान में हो तो आतक को विदेश में लाभ जीर प्रसिद्ध प्राप्त होगी। यह अपनी उदारता और वानशीलता के लिए प्रसिद्ध होगा। सप्तमेश की दशा में उसका व्यवसाय चमकेगा और उसे अपने कार्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त होगी। उसकी पत्नी आध्वारियक और सम्मानित होगी। यदि कमजीर ही तो फल विस्कुल उस्टा होगा।

यदि एकादशेश बली हो तो यह आधार और भागीदारी में सफल रहेगा । कारोबार का फैलाब विदेश में भी होगा । जातक का बढ़ा भाई समूब होगा । यदि पीड़ित हो तो यहे भाई को हानि हो सकती है। यदि ससमेश पर शुम और वजुम दोनों ही प्रभाव हों तो कारोबार से लाभ साधारण होगा। यदि ससमेश बारहवें माय में हो और कारक भी काफी कमजोर हो तो विवाहित सुख का जमाव रहेगा और जातक मृत्यु वा पृथक्करण के कारण पत्नी से अलग रह सकता है। यदि ससमेश और शुक्र दोनों बली हों तो पत्नी जीवन में काफी देर से पति से पहले गर जाएगी। जातक विदेश जा सकता है किन्तु निरन्तर करू और मिन्ता के कारण वह बहाँ पर सुखी नहीं रहेगा।

लग्नेश बारहवें भाव में द्वादशेश और समभेश से युक्त हो हो इन यहों में से किसी की भी दशाकाल में विशेषकर सममेश की दशा में जातक और उसकी पत्नी विदेश में रह सकते हैं। यदि इस यीग पर अशुभ प्रमाक हो तो जातक अपनी पत्नी के साथ अनैतिक कार्य में जा सकता है। यदि इस योग पर शुभ प्रभाव हो तो जातक सममेश की दशा में आह्यात्मक जीवन में जा सकता है।

### विवाह का समय

प्राचीन पुस्तकों में निनाह के समय के लिये अनेक पद्धतियों का सुझाय दिया गया है—

जिस राशि में सममेश स्थित है जसके स्वामी या नवांश में जिस राशि में सप्तमेश स्थित है जसके स्वामी के दशा काल में शादी हो सकती है। कारक या सातम भाव का नैस्थिक कारक शुक्र और चन्द्रमा भी जपने दशा काल में शादी करा सकते हैं। इन स्वामियों में जो बली हैं वह अपनी दशा में शादी करा सेगा। सप्तमेश यदि शुक्र से युक्त हो तो वह अपनी दशा या भुक्ति में शादी करा सकता है। द्वितीयेश या नवांश में द्वितीयेश जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी भी अपनी दशा में शादी कराने में सक्षम है। यदि पहली दशाकों में शादी नहीं होती तो नवसेश और दसमेश धादी कराने में सक्षम होता है। सममेश के साथ युक्त यह या सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा में भी शादी संभव है।

दूसरी पढिसि यह है कि लग्नेश और सप्तमेश का देशान्तर जोड़ें। जब पारिणा-मिक राशि या त्रिकोण में वृहस्पति रहता है तो उस समय आदी हो सकती है। चन्द्रमा और सप्तमेश का देशान्तर जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है वहां पर या वहां से त्रिकोण में वृहस्पति के रहने पर भी शादी ही सुकती है।

यदायि अनेक ऐसे प्रह हैं जो अपनी दशा में शादी कराने में सक्षम हैं, अन्य

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

कारणों से होने वाले विलम्ब पर विचार अवस्य करना चाहिए। यदि दशानाथ अधिक बली न हो तो लग्न और चन्द्रमा से सप्तम भाव और सप्तमेश तथा शुक्र पर शनि की दृष्टि होने पर शादी देर से होती है। सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक पर ६, द और १२ वें भाव के स्वामी की दृष्टि या युक्ति से भी शादी देर से होती है। जन्म समय की स्थिति और दशा को प्रमुख महत्त्व देना चाहिये और गोचर पर बाद में विचार करना चाहिये।

# पित या परनी की मृत्यु

हमारे समाज में परनी और विशेषकर पति की मृत्यु की गम्भीरता से लिया जाता है। पति या पत्नी की मृत्यु से होने वाली भावात्मक रिक्ति के अतिरिक्त समान महत्व के अन्य कारणों का भी महत्त्व है। परिवार चलाने और बच्चों के लाकन पालन जैसे अन्य व्यावहारिक प्रदन के अतिरिक्त आधिक पहलू का भी प्रदन खठता है। अतः पति या पत्नी की मृत्यु के लिए कुण्डली की हमेशा सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिये।

नीचे विवाहित जोडों की मृत्यु से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण योग और दिवाहित जीवन पर प्रभाव दिये जा रहे है जो प्राधिकृत पुस्तकों से लिए गये हैं।

यदि दूसरे और सातर्वे भाव में अञ्चम पह स्थित हों तो पतनी की मृत्यु हो जाती है। किन्तु यदि जातक उसी प्रकार के पह प्रभाव बाकी स्त्रों से खादी करता है तो बुरे प्रभाव सिट जाते हैं और उनके बच्चे होते हैं तथा समृद्धि सिलती है।

यदि लग्न या चन्द्रमा से पांचर्ने या सातवें भाव पर अशुभ प्रह की दृष्टि हो या अशुभ प्रह स्थित हों तो जातक की शादी नहीं भी हो सकती है और यदि वह बादी करता है तो उसकी पत्नी जीवित नहीं रहेगी। यदि लग्न कन्या हो और वहां सूर्ये स्थित हो और सातवें भाव में शनि हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यदि समन में मंगल हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यदि लग्न से समनेश और शुक्र बली हों और सातवें भाव में स्थित हों और यदि समन भाव बली हो तथा अतुभ महीं की दृष्टि या युक्ति से पीड़ित न हो तो पति और पत्नी की मृत्यु एक ही समय होगे। यदि समन भाव कारमुक हो तो जातक या उसकी पत्नी धोनों में से एक की मृत्यु पहले हो जायेगी।

यदि दितीयेश और सप्तमेश शुक्त या अशुभ ग्रह से युक्त हों और बुरी स्थिति में हों तो दु.स्थान में उनके साथ ग्रहों की संख्या के आधार पर एक या एक से अधिक पत्नियों की मृत्यु हो जायेगी। यदि चुक्त के नवांश में सातवें भाव में मंगल हो और यदि सप्तमेश पांचनें भाव में हो तो जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। यदि शुक्त और मंगल सातर्वे भाग में युक्त हों तो आदक की पत्नी की मृत्यु हो जायेगी। यदि प्रथम, सातर्वे और नारहवें भाग में अशुभ ग्रह स्थित हों और जीण चन्द्रमा पांचवें भाग में हो तो जातक की कोई पत्नी नहीं होगी या यह बाझ स्त्री से सादी करेगा। यदि मंगल २, १२, ४, ६ या ७ वें भाग में हो तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है।

# अन्य बुरे प्रभाव

यदि प्रथम या सातवें भाव में राहु या केतु के साथ चन्द्रमा हो वा सर्ग, पक्षी, पासा पा निगूढ़ में से यहुम ब्रोक्ताण में हो वा राशि सन्धि में हो तो जातक की पत्नी या तो पपप्रव्य हो जायेगी या विष्या हो जायेगी। यदि पृथ्व के माम के में लग्न से सप्तम भाव में मंगल की राक्षि हो या संगल के नवांश में हो और यदि सर्वांश लग्न से सप्तमेश कमजोर या राहु अथवा केतु के साथ हो तो जातक अपनी पत्नी को अस्वीकार कर देगा और यह युवायस्था में प्रथम हो जायेगी, स्त्री के साम के में यदि लग्नेश मंगल हो या संगल के मवांश में हो और यदि नवांश में सप्तमेश उक्त प्रकार से पीड़ित हो तो आतक नौकरानी बनती है और बाल्यकाल में हो पश्चित्र हो जाती है तथा उसका पति उसे छोड़ देता है।

यदि सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो तो जातक विश्व हो जाती है। यदि सातवें भाव में जगुभ और गुभ दोनों हो प्रकार के बह हों तो वह दूसरी बार गादी करेगी। यदि सातवें भाव में कमजोर अगुभ ग्रह हो और उसपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक अपने पति द्वारा निकाल दो जाती है। यदि सप्तम भाव अगुभ राशि हो और वहाँ पर शनि स्थित हो तो जातक विश्व हो जायेगी। यदि अष्टम भाव में अगुभ राशि में अगुभ ग्रह हो और उसपर वागुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो इसके पति की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कवांश स्थानी के साथ अष्टमेश युक्त हो तो यह अगुभ होता है और नुरे प्रभाव वढ़ जाते हैं। यदि अष्टम भाव में गुभ ग्रह हों तो जातक अपने पति से पहले मरेगी। यदि सप्तम या अष्टम भाव में गुभ ग्रह हों तो जातक अपने पति से पहले मरेगी। यदि सप्तम या अष्टम भाव में गुभ ग्रह हों तो जातक अपने पति से पहले मरेगी। यदि सप्तम या अष्टम भाव में ग्रभ ग्रह हों तो जातक अपने पति से पहले मरेगी। यदि सप्तम या अष्टम भाव में ग्रभ ग्रह हों तो जातक अपने पति से सहसे ग्रम ग्रह हों तो जातक अपने पति के साथ सीचें काल तक मुखी रहती है।

यदि सप्तमेश और अष्टमेश आठवें माद में युक्त हों, यदि सातवें माद में राष्ट्र स्थित हो जब कि सप्तमेश सूर्य के साथ हो और उस पर अष्टमेश की दृष्टि हो, या यदि राष्ट्र सप्तम या अष्टम भाद में शनि तथा मंगल से युक्त हो तो वह जीवन में श्रीझ ही विद्यवा हो जाती है।

यदि सममेश और बब्दमेश बारहवें माव में युक्त हों और सतवें माव पर अशुभ

ग्रह की दृष्टि हो तो इससे भी विधवा होने का संकेत मिलता है। याद समम भाव और तन्तमेश पाप कतंरी योग में हों अथित अशुभ प्रहों के बीच वेरे में पड़े हों और इनपर कोई शुभ प्रभाव न हो तो इसके परिणाम स्वरूप पति की मृत्यु हो जाती है।

विश्व और मंगल नवांश में स्थान परिनर्तन योग में हों तो जातक निवाहेतर सम्बन्ध स्थापित करता है। यदि सातवें भाव में खुक, मंगल और अन्द्रमा हों तो वह अपने पति की मौन मनुमित से मन्य पुरुष के साथ रहेगी। यदि लग्नेश शिव या गंगल हो और जसमें चन्द्रमा या शुक्र स्थित हो सथा उस पर अशुभ ग्रह की वृद्धि हो तो जातक और जसकी मां दोनों ही देश्याद्वित करेंगी। यदि शुक्र और शिन दोनों परस्पर एक दूसरे के नवांश में हों या एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि हाल एहे हों, यदि जन्म लग्न कर्क और नवांश रूम मुम्म हो तो जातक अति कामुक होगी।

संक्षेप में राशि या नवांश में सप्तम भाय से सम्बधित ग्रह या कुक या राशि या नवांश में दूसरे भाव है सम्बन्धित ग्रह या नवमेश या दक्षमेश या भन्द्रमां अपनी दक्षा भृतित में विवाह कराने में सक्षम हैं। इसमें अन्य तथ्यों पर भी विचार करना होता है। सप्तम भाव या इसके स्वानी पर शुभ त्रभाव होने पर विवाह से सुख प्राप्त होता है जबकि अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर विवाह में विपत्ति आती है, मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है। यदि सप्तम भाव और शुक्र दिस्वभाव राशि में हो तो एक से अधिक शादी होती है।

कुण्डली सं० १ जन्म तारीख १६-८-१९६७ जन्म समय द-३१ बजे प्रात: (बाई. एस. टी. ) अक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७१°३५ पूर्व ।



बुध की दशा शेष—६ वर्ष • महीने ८ दिन सन्द्रम भाव —कुण्डली संस्था ९ में सप्तम भाव में मीन राशि है जीर वहाँ

पंचनेश तथा वर्षेश शनि स्थित है। वहाँ अशुभ वानि की स्थिति उत्तम नहीं है और यह उस मान को प्रमाधित करता है।

सन्त मेश-सप्तमेश बहस्पति जीधे भाव में हैं तथा सप्तम भाव से केन्द्र स्थान दशम भाव में हैं। उसपर कारक शुक्त और अशुभ ग्रह शनि की दृष्टि है। बहस्पति राशि और नवांश दोनों में अपनी मूलिकिकोण राशि धनु में स्थित है। किन्तु वह नवांश में राहु तथा उच्च के शनि से पीड़ित है।

कलत्र कारक—हिती देश और नवमेश शुक्र मित्रराशि में केन्द्र में लाभप्रद संग से स्थित है वह शुम ग्रह तथा सममेश षृहस्पति और मंगल से युष्ट है। मंगल तृतीयेश और अब्टमेश होने के कारण सारक है। शुक्र हल्का कलंकित है किन्तु पहस्पति की दृष्टि से काफी खली है।

चन्द्रमा से विन्धार — सप्तम भाव में शुप राशि हुएम है और वह चन्द्रमा स्था भंगल से पुष्ट है और वहाँ पर केतु स्थित है। मंगल स्थय मारक नहीं है किन्तु चन्द्रमा और राहु की युक्ति के कारण वह प्रभावित है। सप्तमेश शुक्र अच्छी स्थिति में है जैसाकि कार विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष-सप्तम भाव काफी बली है किन्तु अशुभ प्रधाव नगण्य नहीं है। समस्य बहस्पति के बल के कारण प्रबल इच्छा काला पति मिलेगा किन्तु मंगल और राहु के साथ चन्द्रमा के स्थित होने के कारण जातक की इच्छा सीमित होगी। इस प्रभाव के कारण अग्रस में स्वाभाविक विवाद होगा परन्तु सप्तम भाव में कानि के स्थित होने और बहस्पति तथा शुक्र के परस्पर दृष्टि परिवर्तन के फलस्वरूप विवाह स्थायी होगा तथा दोनों के बीच गहरा लगाव रहेगा।

शनि षण्डेश होकर सप्तम भाव में स्थित है। इससे विवाह में विलम्ब होगा। गोग्य आयुकी अर्वाध के दौरान तथा उसके बाद गुक्र, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और राहुकी दशा रहेगी।

विवाह के लिए अनुकूल समय (१) राशि और नवांश के स्वामी और सप्तमेश (२) शुक्त (३) चन्द्रमा (४) जिस राशि में द्वितीयेश स्थित हो उसका स्वामी (५) दसमेश (६) नवमेश (७) सप्तमेश या सप्तम में स्थित यह अपनी दशा या भुक्ति में विवाह करा सकते हैं।

अतः कुण्डली संख्या १ में निम्नलिखित ग्रह अपनी दशा या भृक्ति में शादी कराने में सक्षम होगें—

- १. राशि और नवाश स्वामी सममेश-वृहस्पति
- २. गुक्र

- 📲. चन्द्रभा
  - ४. दिवीयेश शुक्त जिस राशि में स्थित है उसका स्थामी बुध
  - ५, दशमेश-बुध
  - ६. नवमेश-गुङ्ग
- ७. तसमेश-बृहत्यति, समम भाग में स्थित ग्रह-शनि और सप्तम भाग पर दृष्टि झलने वाले प्रह-कोई वहीं

जातक की बुध की दशा वाल्यकाल में बीत गई। आगे की जिस दशा में शादी हो सकती थी वह पुक्र की है। इहस्पति और शनि की दशा जीवन में काफी देर से जाएगी। चन्द्रमाकी दशाधी जीवन में देर से आएगी सन्देह नहीं कि सांतवें माव में शनि शादी में विकम्ब कराता है किन्तु कारक शुक्र और सप्तमेश बृहस्पति अधिक विलम्ब नहीं कराएगा। अतः शुक्र अपनी दशा में शादी कराने में सक्षम है। इसमें जुक, बृहस्पति, शनि, ब्य बीर चन्द्रमा, शुक्र की भुक्ति काफी पहने माएगी। बारों प्रहों मे वृहस्पति दृष्टि, स्थिति और स्वामित्व के कारण सबसे बली है। शुक्र की दला और वृहस्यति की भृक्ति में अप्रैल ५९६१ में सादी हुई।

शीम या विलम्बत विवाह समय के अनुसार अवद्यारित किया जाता है। भारत में किसी समय ५ या ६ वर्षों की आयु में लड़के या लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उसके बाद प० या प२ वर्षों की उम्र में शादी होने लगी। प्९६० के क्षास पास २५ वर्षे की आयु में शादी की विलम्बित शादी माना जाता या जदकि आज इसे विल्कुल सही माना जाता है। पृष्ठ भूमि, कारु और जातक जिस समाज का है उसके रस्म रिवाज को ध्यान में रखकर कुण्डली की व्याख्या करनी चाहिए।

#### कुण्डली सं० २

**मन्म तारील ३-८-१९४**१ जन्म समय ७-२३ बजे प्रातः ( आई. एस. टी. ) अक्षांश १३° उत्तर, देशाव ७०°३५ पूर्व ।



केनुकी दशा शंप-२ वर्ग ७ महीने

सप्तम भाव-कुण्डली संस्था २ में सप्तम भाव कुण्य में केतु स्थित है भी वर्गीतम में है। यह सप्तमेश शनि, शुभ ग्रह हहस्पति और चतुर्भेश तथा नवमेश योग कारक मंगल से दृष्ट है। शनि सप्तमेश है और सप्तम भाव पर उसकी दृष्ट उत्तम है। इहस्पति और मंगल नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उनकी दृष्टि से सप्तम भाव बनी हो गया। केतु राशि पर दृष्टि डासने वाले शमि या मंगल का फल देशा, जो दोनों ही लाग्रव स्थित में हैं। सात्यां भाव पीड़ित नहीं है।

सप्तमेश —सप्तमेश शनि शुभ राशि तृषभ में दसम नाव में स्थित है और शुभ प्रहों के भेरे में है जिसकी एक कोर चन्द्रमा तथा दूसरी शोर दृहस्पति और शुक्र स्थित है।

क्षान्त कारक — शुक्त मित्र राशि में शुभ अह बहस्पति से युक्त है और सनि तथा सूर्य के कारण हस्का पाप कर्दरी योग में है। किन्तु वहाँ पर बहस्पति के स्थित होने के कारण यह असुभ योग संतुष्टित हो गया। वहाँ सूर्य और सनि स्थित हैं किन्दु क्रमशः स्थन और सप्तमेख साम और कारक के स्थिए सुभ हैं।

पूर्वि सममेश हुरे श्रभाव से मुक्त है और एक शुभ राधि में है अत: सिन हारा परम्परा के अनुसार सुन्दर स्त्री का संकेत देता है। समम भाव पर हुरा प्रभाव न होने के कारण विवाहित जीवन सुखी होगा। समम भाव में केतु का बली होना अच्छा है किन्तु कुछ मामलों में पत्नी के भावुक होने के कारण कुछ मत- भेद रहेगा।

चन्द्रमा की दशा और चन्द्रमा की शुक्ति में अगस्त १९७२ में शादी हुई। इस संबन्ध में निम्निलिखित स्थिति पर विचार करें (१) शुक्र और बुझ (२) शुक्र (३) चन्द्रमा (४) चन्द्रमा (४) शुक्र (६) मंगल (७) शनि केंद्र और मंगल अपनी दशा या भूक्ति में शादी करा सकते हैं। केंद्र और शुक्र की दशा जीवन में पहले ही समात हो गई। बुध की दशा आई ही नहीं। मंगल और शनि की दशा काफी देर से आएगी। समय भाव पर शनि की दृष्टि के कारण शादी में बिलस्य नहीं होगा धर्योंकि वह स्वयं ही समसेश है। अत: चन्द्रमा की दशा प्रभावी हुई। इसी प्रकार चन्द्रमा की भुक्ति भी प्रभावी हुई।

कुण्डली संख्या है जन्म ताहीख ३-४-१२-१९६३ जन्म समय ५-१७ बजे प्रातः ( वाई. एस. टी. ) अक्षांख १३° उत्तर, देशा० ७=°३६' पूर्व ।

#### राधि

 $h_{\xi}^{-\alpha}$ 

Ç

Bill agencies of

# य नवीश





बृह्स्पलि की दशाशेष---१४ वर्ष १ महीने २० दिन

सप्तम माव भूष्यको संस्था ३ में सतमेश शुक्त और दशमेश सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि है। सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है।

सप्तमेश —सप्तमेश शुक्ष लग में दशमेश सूर्य के साथ स्थित है। सूर्य अशुभ ग्रह है किन्तु केन्द्र स्थान दसम भाव का स्वामी होने के कारण शुभ कार्य करेगा।

कल कारक - शारक - शुक्र न केवल सप्तमेश है वरिक सप्तम भाव नैसर्गिक कारक भी है। वह दसमेश के साथ उत्तम स्थिति में है और सप्तम भाव पर दृष्टि बाल रहा है।

चन्त्रमा से विचार—सप्तम भाव में मेष राशि है। उसपर दसमेश बन्द्रमा, नवमेस और दादशेश बुध, योग कारक उच्च धनि और सप्तमेश मंगल की दुष्टि है। सप्तमेश के रूप में मंगल की दुष्टि उत्तम है परन्तु बारहवें भाव में रियत होने के कारण कुछ भावुक बना देगा। तथापि उच्च के शनि और नवमेश बुध की मिली खुली दृष्टि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए काफी दली है।

निष्मचं — आतक की कादी एक सती और मक्त पत्नी के साथ हुई। यह विदेश रूप से कारक के शुक्र की अकलंकित दृष्टि और सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि से स्पष्ट है।

जातक की शादी मई १९७७ में हुई। निम्निलिखित सह अपनी दशा और मुक्ति में शादी कराने में सक्षम हैं---

- (१) राशि और नवांश स्वामी जो सप्तमेश्व से युक्त हों मंगल और सूर्य
- (২) গুক
- (३) चन्द्रशा
- (४) दिवीयेश शहरपति जिस राश्चि में है समका स्वामी
- (१) दसमेख सूर्व

- (६) नवमेञ चन्द्रमा
- (७) सप्तमेश शुक्र

सनम भाव में कोई ग्रह महीं है और सप्तम मान पर दृष्टि डालने बाला सूर्य है इन सब में बुध अधिक सही प्रतीत होता है क्योंकि अन्य दशाएँ जीवत में काफी देर से आएंगी । परम्यु बुध की दशा भी जीवन में देर से आएंभ होगी अर्थात् ३३ वर्ष की आयु में । इस कुण्डली में देर से आदी का संकेष महीं है । अतः बुध के साथ युक्त यह अर्थात् चन्द्रमा और शनि दूसरे उधित ग्रह होगें । चन्द्रमा की दशा काफी देर से आती है जबिक शनि की दशा युवावस्था में आएगी । अतः शनि विवाह कराने में सक्षम होगा । शनि की दशा में शुक्र की भुक्ति में शादी हो सकती है क्योंकि वह कारक और सप्तमेश होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और स्वयं भी उत्तम स्थिति में है । शनि की दशा में शुक्र की भुक्ति में शादी हुई ।

#### कुण्डली सं० ४

जन्म तारीख ५०-११-१९१०, समय ३-० बजे प्रातः ( आई० एस० टी० ) अधांश प्रदेश उत्तर, देशा० ४२<sup>०</sup> ४४' पूर्व ।

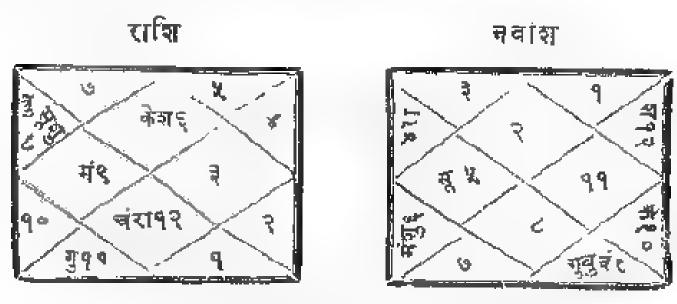

न्ध की दशा शेष- १३ वर्ष ७ महीने ६ दिन

सप्तम भाव — कृष्डली सं० ४ में सप्तम भाव में मीत राह्मि है और वहां पर चन्द्रमा और राहु विधत है। इस पर पंचमेश और यह देश कूर यह शकि और मारक प्रह मंगल की वृष्टि है। सप्तम मात पर कोई कारक प्रभाव नहीं है। यह भाव काकी वीड़िल है।

सप्तमेश सममेश बहस्पति है जो दुस्थान अर्थात् छठे भाव में स्थित है। उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। कलव कारफ शुक्ष बारहवें भाव के स्वामी सूर्य और लग्नेश बुध के साथ स्थित है और उस पर अशुभ ग्रह शनि की दृष्टि है। इस पर कोई शुभ ग्रभाव नहीं है और यह काफी पीडित है। चन्द्रमा से विचार—चन्द्रमा से सप्तम भाव में कन्या राशि है और वहा पर शिव तथा केतु स्थित है। सप्तमेश बुध कारक के साथ होने के कारण थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है किन्तु तीमरे भाव में भी मारक स्थान है, अब्टमेश शुक्र और घष्टेश सूर्य के साथ स्थित है। चन्द्रमा से सत्तम भाव भी पीड़ित है।

निष्कर्ष — बातक की शाबी सितम्बर १९७२ में शुक्र की दशा और शुक्र की है। अगस्त १९७३ में जातक और उसके पित के बीच मतभेद आरम्भ हुआ। वे जून १९७४ में अलग हो गये। कन्या लग्न के लिए मङ्गल और शिव दी बली अशुभ शहों से समम भाव में राहु और चन्द्रमा के पीड़ित होने के कारण पित बदनाम स्त्रियों के साथ विवाहतर सम्बन्ध स्थापित करता है। समम भाव से सम्बन्धित सभी तथ्य जिनपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, के कारण जातक विवाहित सुख से पूर्णत: बचित रही।

कु॰डली सं ० ५

जन्म तारीस ब-१०-१९३४, जन्म समय ११-३० वजे प्रातः(आई०एस०टी०) अक्षांश १३° १०' उत्तर, देशा० ७६°-१०' पूर्व ।

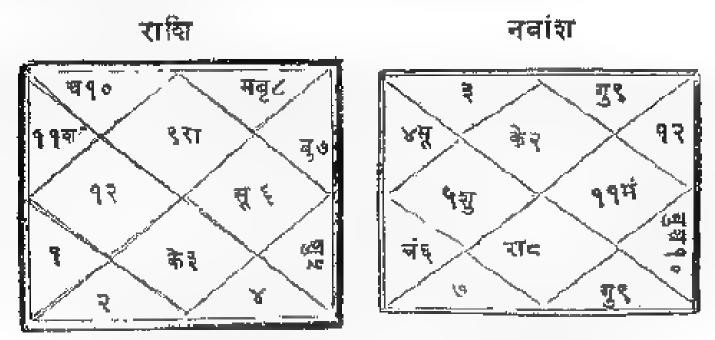

जन्म समय मंगल की दशा शिष-४ वर्ष ११ महीने २० दिन

स्तम भाव कुण्डली सहया ५ में समम भाव में केतु स्थित है और उस पर मंगल की विपरीत वृष्टि है। पंचमेश के रूप में मंगल शुन है परन्तु वह बारहवें माव में स्थित है और सप्तम भाव पर अपनी अन्द्रम दृष्टि डाल रहा है जो बहुत खराव है।

सप्तमेश---सप्तमेश बुध है और वह ग्यारहवें भाव में मित्र राशि में स्थित है परन्तु वह अशुभ ग्रह सूर्य और मगल के बोच में पड़ा है।

कलक कारक शुक्र नवन भाव में शवुराशि में है तथा उसपर अशुभ ग्रह शनिकी दृष्टि है और उसपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है।

चन्द्रमा से विचार—सप्तम पाय में कर्त राशि है और उस पर बुहस्पि की वृध्टि है। सममेश पन्द्रमा अशुभ ग्रह शनि और राहु के बीच घेरे में है। चन्द्रमा से समय माय पर वृहस्पति की दृष्टि को छोड़कर समय भाव पीड़ित है।

निष्कवं — सप्तम भाव पर मयल की दृष्टि और वहां पर केंद्र की स्थिति के फलस्वरूप विवाहित जीवन में अचण्ड संघर्ष होता है। शुक्र से सप्तम आव में अशुभ यह खनि स्थितहै जो विवाहित जीवन के सुख से बंचित करता है। केवल चन्द्रमा से सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण पूर्णतः विच्छेद नहीं हो पाया यद्यपि जीवन दयनीय है ।

कुण्डली सं ० ६

जन्म तारीख २४-३-१८५३, जन्म समय ४'० बजे प्रातः (स्थान सं०) अक्षांक १३° एएर, देशा० ७७° ३४' पूर्व ।

#### राशि नवांश केव **९**१मंबु बुह 95 A यु १० Ł पर केशस्यु 塱 १०स \$ 99 चं६ ą १रानु Ę मं१२ राष रचं

चन्द्रमा की रक्षा क्षेष्-६-०-० वर्षे

सप्तम भाव- कुण्डली संख्या ६ में सप्तम भाव में कन्या राशि है। यह दिस्त-भाग राशि है और वहां पर शुभ वह पंचमेश चन्द्रमा स्थित है बीर उस पर बारहवें मान से दितीय और नवनेश मंगल की और पष्ठेश सूर्य की दृष्टि है। सलम भाव चन्द्रमा की स्थिति को छोड़कर कलंकित है।

सप्तमेश — सममेश बुझ बारहवें भाव में मंगल के साथ स्थित है तथा उसपर रुग्नेश वृहस्पति और दसमेश तथा एकादशेश शनि की दृष्टि है।

कलक कारक--- शुक्र ग्यारहर्वे भाव में मित्र राशि में है।

चन्द्रमा से विचार - सप्तम भाव में द्विस्वमाध राशि है और वहाँ पर बारहर्वे भाव का स्वामी सूर्व स्थित है। यह अंगल और केतु के वेरे में है। समयेश वृहस्पति दशम भाव में ब्रिस्टमाव राखि में स्थित है।

निष्कर्य-भूक की ग्यारहर्वे भाव में स्थिति, लग्न और चन्द्रमा दोनों से सप्तम

भाग दिस्यभाव राशि में होने और समभेश वृहस्पति के दिस्तभाव राशि में होने के फल स्वरूप दो विवाह हुआ। विवाहित जीवन मुखी नहीं या।

इसकी कुण्डली संस्था १ के साथ सुलना करें जहां सप्तमेश वृहस्पति और शुक्र दिस्वभाव राशि में स्थित हैं किन्तु जातक की केवल एक शादी हुई। वृहस्पति सप्तमेश है और शुक्र कारक है। दी ग्रहों के बीच परस्पर वृष्टि परिवर्तन से शादी संफल रही।

कुष्डली संस्था ७ जन्म तारीक १२-२-१८५६ अक्षांश १८° उत्तर, ३४° पूर्व

जन्म समय १२-२९ वजे संध्या

#### 



शुक्र की दशा क्षेष-१२ वर्ष ३ महीने १ दिन

सप्तम भाव —चूकि लग वृषध राधि है अतः सप्तम भाव में वृश्यिक राधि है। इस पर किसी ग्रह की चृष्टि नहीं है और यह बुरे प्रभाव से मुक्त है।

स्तमेश -- सप्तमेश मंगल शूप राशि में केतु के साथ स्थित है और उसपर चन्द्रमा और बृहस्पति की वृष्टि है।

कला कारक — कला कारक शुक्र दिस्वभाव राक्षि में स्थित है तथा उस पर योग कारक शनि की दृष्टि है। वह अष्टम भाव में दुःस्थान में स्थित है।

चारतमा से विचार समय भाव में तुला राजि है और वहाँ पर उसी भाव का स्वामी मंगल स्थित है और इहस्पति की दृष्टि है। सममेश शुक नवम भाव में हिस्बमाब राशि में है तथा उसपर अशुभ दसमेश तथा एकादसेश शनि की दृष्टि है।

निष्कर्षे—सममेश और कलत्र कारक शुक्त के हिस्तमात राजि में स्वित होने के कारक जातक ने एक की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह किया। दोनों शादियाँ सुबी थी। सममेश मंगल केशु के साथ युक्त होने के कारण भागीदारों के बीच नाराजनी और भावुक पत्नी देता है। शुक्र से समम भाव में शनि कल्ट कारक मही है वह सम्बारण रहेगा। क्योंकि वह योग कारक है। सप्तमेश भगल पर इन्स्पनि की दृष्टि से भी विवाहिन जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। समभेश मंगल और केतु की छड़े भाव (बारहवे न भनम) में स्थिति भी महत्त्वपूर्ण है। कुण्डली संख्या =

जन्म तारीख द-द-१९१२ समय ७ ३४ वजे संध्या ( आई. एस. टी ) अक्षांश १३० उत्तर, देला० ७७० ६० पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-६ वर्ष ६ महीने ६ दिन

सप्तम भाख—कृष्डली संव द में समम भाव में सिंह राशि है और वहाँ पर तीन ग्रह अर्थात् मंगल बुध और शुक्र स्थित हैं। सप्तम भाव नवसेश शुक्र और पचमेश तथा अध्यमन बुध से बली हैं। इमे मंगल घोड़ा कलंकित करता है।

कलत्र कारक—शुक्र सप्तम माव में पंगल और केतृ के साथ स्थित है।

चन्द्रमा से विचार — सप्तम भाव दृष्टिक में वर्गोत्तम वृहस्पति स्थित है तथा रसपर सममेश मंगल और योग कारक शनि की दृष्टि है । सप्तमेश मंगल राशि चन्द्रमा और शुभ प्रह पंचमेश बुध के साथ है। इन तथ्यों से सप्तम भाव बली है।

निष्क्षें — अतिक ने एक भक्त और सभी पत्नी से सुख पूर्वक विवाह किया। कुण्डली सं ८ की कुण्डली संख्या ७ के साथ तुलना करें दोनों में ही सममेश छठे भाव में स्थित है और उस पर शुभ ग्रह बहुस्मित की दृष्टि है। कुण्डली सं० ७ में कल्य कारक और चन्द्रमा से सममेश, शुक दिस्वभाव राशि में स्थित है। कुण्डली सं० ८ में कल्य कारक गृह दो अन्य ग्रहों के साथ सभग भाव में स्थित है। फिर कुण्डली स० ८ के जातक ज एक विवाह किया और स्थिर रहा। यह इसलिए दृश्य क्यांकि यद्यांप कारक के रूप में कल्य पर विचार किया जाता है। इस मामले में शुक्र के योग का क के रूप में कल्य पर विचार किया जाता है। इसके अति-रिक्त वह स्थिर राशि में है जिसमें प्यार की स्थिरता का संकेत मिलता है। समनेश पर लग्नेश शनि की दृष्टि है। चन्द्रमा से भी जन्द्रमा, राशि स्थामी शुक्र कीर मंगल

की भिड़ राशि में युक्ति वांछित है। सममेश के रूप में मंगल की सप्तम भाव पर वृष्टि से इसे सुरक्षा मिलती है।

कुण्डली सं ० ६ जन्म तारीख ३-११-१९४० जन्म समय ७-० बजे प्रातः (ई.एस.टी) अक्षांत ३५<sup>०</sup>४४ उत्तर, देशां० ८१<sup>०</sup>२९<sup>\*</sup> मश्चिम ।



केंद्र की दशा शेष-२ वर्षे ७ महीने १६ दिन

सप्तम भाव-कुण्डली सं० ९ में समम भाव में मंघ राशि है और वहाँ पर योग कारक गृह स्थित है किन्तु शकि तीच का है और बृहस्पित तीसरे तथा छुछे भाव का स्वामी है। सप्तमेश मंगल वारहवें भाव के समम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। नीच का सूर्य भी एकाक्शेश के रूप में समम भाव पर दृष्टि डाल रहा है।

सप्तमेश—सप्तमेश मगळ राहु के साथ है और छग्नेश शुक्र बारहवें आब में दिस्वभाव राश्चि में है।

कलन कारक शुक्र बारहर्षे भाव में मंगल और राहु के सम्य स्थित है। - चन्द्रमा से विचार—सप्तम भाव मिथुन पर तीच शनि की दृष्टि है जब कि सम्मेश स्वयं चन्द्रमा से बारहर्षे भाव में स्थित है। सातवें भाव पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है।

निष्कर्ष —दो नैसर्गिक शत्र सूर्य और शनि की लग्न और समम भाव के वामने समने स्थिति सं पति-पत्नी के बीच विरोध और मतभेद होता है। शुक्र और मगळ लग्नेश तथा सममेश के रूप में एक साथ स्थित हैं। किन्तु उनके साथ राहु भी स्थित है। इससे पति-पत्नी के बीच शारीरिक बाकर्षण होता है किन्तु अशुभ प्रभाव के कारण सीहार में कठिनाई बाजी है। यद्यपि वृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है।

किन्तु यह वर्ण्टेस है और अधिक सहायक नहीं है। चन्द्रमा से लम्नेस और सप्तमेश आपस में एक दूसरे से विपरीत हैं। यह कुण्डली एक स्त्री की है। जिसकी सादी १९६१ में हुई और १९६४ में अपने पति से अलग हो गई। विवाहित जीवन विल्कुल ही सुखी नहीं था।

#### कुण्डली स॰ 🕻 🌣

असांश १२-३-१९४८ जन्म समय १०-३० बजे प्रातः (आई एस टी) अक्षांश १९<sup>०</sup>६ वत्तर, देशरक ७९<sup>०</sup>४२ पूर्व ।



बुध की दशा शेष-३ वर्ष ९ महीने २७ दिन

सप्तम भाव — कुण्डली संख्या १० में सप्तम भाव में बृश्चिक राशि है जिसपर किसी बहु की दृष्टि वहीं है।

सप्तमेश-सप्तमेश मंगल तीसरे भाव में नीच का पड़ा है। वह योगकारक इति के साथ युक्त है।

कलन कारक—शुक्र अशुभ भाग बारहनें में राहु के साथ स्थित है और किन से बृष्ट है वह नीन के संगठ के साथ युक्त होने से अशुभ है।शुक्र पर अध्यक्षेश बृहरूपति की दृष्टि है।

चन्द्रमाः से विचार — समम मात्र में कन्या राशि है िस पर षण्ठेश सूर्यं और मारक शनि की दृष्टि है। ससमेश बुध चन्द्रमा से वारहवें भाव में स्थित है और उसपर मारक मंगल की दृष्टि है। ससमेश या समम भाव पर कोई सूक प्रभाव नहीं है।

निष्क प् — विवाह के तीन दिन बाद ही पति में जातक की छोड़ दिया। वह करित्रहीन, धोसेदाज और ऐयाची पाया गया। योगकारक शनि के साथ सममेश मंगल की युक्ति से एक सम्पन्त और समाज में प्रतिष्ठित पति मिला किन्तु नीच मंगल ने उसे अवसानित कर दिया।

### कुण्डली सं० ११

जन्म तारीख २६-१२-१९५३ - जन्म समय ११-४७ बजे संध्या (आई. एस. टी.) अक्षांश १०°२३ जलर, देशा० ७६-५५ पूर्व ।



जनम समय सूर्ये की दक्षा शेष-१ वर्ष १० महीने ९ दिन

सुरत्म भाष -- कुण्डली सं० १९ में सप्तम भाव में मीन राशि है, उस पर कोई शुभ या अशुभ दृष्टि तहीं है।

सप्तमेश—सप्तमेश वृहस्पति नवम माव में स्थित है और उसपर तृलीयेश तथा अष्टमेश संगल की दृष्टि है।

कलत्र कारक — कलत्र कारक शुक्र लग्नेश बुध और द्वादकेश सूर्य के साथ चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति और शुक्र के बीच राक्षि परिवर्तन योग है जो परस्पर एक दूसरे को लाभान्वित कर रहे हैं।

चन्द्रमा से विचार -- चन्द्रमा सिंह राशि में है अतः सतम भाष में कुम्म राशि है। सप्तमेश शनि योग कारक मंगक के साथ तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है। चन्द्रमा से सम्तम भाव पर कोई शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं है।

निष्कषं —सप्तमेश और कलत्र कारक क्रमशः वृहस्पति और शुक्र के बली होने तथा लग्न एवं चन्द्रभा दोनों से सप्तमेश और सप्तम भाव कलंक से मुक्त होने के कारण सुद्धी विवाहित जीवन मिला। बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि, शुभ राशि में शिन उच्च का होने के कारण प्रभाव होन हो गई और इससे मात्र जिही स्वभाव हो सका किन्तु विवाहित जीवन सामान्यतः सानन्दित रहा।

#### कुण्डली संख्या ३२

जन्म तारील २९--४--१९४० जन्म समय ७'५० वजे प्रातः (बाई. एस. टी. ) अक्षांश १३° उत्तर, देशान्तर ७७° ३०′ पूर्व ।



वृहस्पति की दशा शेष-१ वर्ष ६ महीने २२ दिन

सप्तम भाव—कुण्डली सं० १२ में सप्तम भाव में शुभ राशि धनु का उदय हो रहा है। इम राशि में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। इस पर सप्तमेश वृहस्पति की ग्यारहर्वे भाव से दृष्टि आ रही है जबकि षष्ठेश और एकादशेश मगल तथा पंच-मेश और द्वादशेश शुक्र की दृष्टि लग्न से बा रही है। सप्तम मान पूरी तरह बकी है।

सप्तमेश मृहस्पति नवभेश शनि के साथ जो नीच का है, ग्यारहर्वे भाव में स्थित है। जिस राशि में वानि उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी शुक्र केन्द्र में है अतः शनि का नीच भंग हो खाता है।

कल ज का एक — शुक्र वब्देश और एकाद के होने के कारण मारक मंगल के साथ मित्र राशि में स्थित है। शुक्र पर नवनेश सनि की दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—सन्तम भाव वृष्ध में अष्टमेश और एकादशेश बुध और दसमेश सूर्य स्थित है। सन्तमेश शुक्र चन्द्रमा से वष्टम भाव में मंगल के साथ है। सन्तम भाव उचित रूप से संतुलित है।

निष्कर्षे—सन्तम साव पर दो शुभ ग्रह दहस्पति और शुक्र की दृष्टि के कारण जस पर शुभ अभाव की प्रधानता है। शुक्र न केवल शुभ भाव का स्वामी है बिल्क कलन कारक भी है। अतः सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि का की उल्लाम है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि अति शुभ नहीं है क्योंकि नह अशुभ भावों का स्वामी है किन्तु नवमेश नीच भग शित की दृष्टि से मगल का अशुभ स्वभाव कम हो जाता है। जातक का विवाहित जीवन सुसी है, सप्तम भाव पर सप्तमेश शहस्पति और कारक शुक्र की दृष्टि के कारण जातक को पितशना पत्नी मिली।

#### कुण्डली संख्या १३

जन्म तारीख १६--१०--१९१८ जन्म समय २-० वजे सन्ध्या (स्थान स०) स्रक्षांश १३° उत्तर, देखान्तर ७७° ३५' पूर्व।



जन्म समय राहु की दशा शेष-५९ वर्षे = महीने २० दिन

स्टतम भाष--कुण्डली सं० १३ में सप्तम भाव में कर्क राशि है और वहा यर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है।

स्तमेश — चन्द्रमा दूसरे भाव में है और उस पर लग्नेश तथा द्वितीयेश गति, तृतीयेश और द्वादशेश ष्ट्रपति, चतुर्थेश और एकाइशेश मगलकी वृध्दि हैं। जो राहु से पीड़िन है।

कुल क्र कारक -- शुक्र नदम भाव में नीच का है। उसका नीच भग हो रहा है क्यों कि वहां का राशि स्वामी लग्न से केन्द्र में स्थित है। नवमेश बुध के सार शुक्र का राशि परिवतन हो रहा है। शुक्र पापकतेरी योग में भी है।

चन्द्रमा से विचार---सक्तम भाव में चन्द्रमा का राशि स्वामी शिन स्थित है। सक्तमश मूर्य नवम भाव में नीच का है किन्तु उसका नीच भंग हो रहा है क्यों कि सूर्य के उच्च स्थान का स्थामी मगळ चन्द्रमा से उसम भाव में स्थित है। सूर्य वगोलम में भी है ( राशि और नवाश दोनों में एक ही राशि में है ) और बुध के साथ जो पवमेश और अब्द्रमेश के रूप में क्यों लग है, बुध-आदित्य योग बना रहा है। सूर्य पर चन्द्रमा के राशि स्वामी शनि और दिवीयेश तथा एका देशेश चहारात की दृष्टि है।

निष्का — लग्न और जन्द्रमा दोनों ने हो उप्तम नाग अगुम प्रभावों से मुक्त है। इवस सुली विवाहित दीवन मिला। कलन कारक शुप्त का पाप कर्तरी बोग सूर्य और यनि के कारण कम हो गया क्योंकि ने स्प्तम मान के कारक है (अयित् लानेश और सन्द्रमा से सप्तमेश) और भाव या प्रश्नपत कारक पर उनका विवरीत प्रभाव नहीं हो सकता ,। सप्तमेश के विशेषकर चन्द्रमा से, अवल होने के कारण जातक रो एक ऐसा पति मिला जो म केवल सम्पन्त है बिल्क अपने चरित्र, सध्य-विद्या और विद्वता के लिए काफी सम्मानित है। मप्तमेश के सम्बन्ध में दुध आदित्य योग से विद्वान पति मिला जब कि जातक भी अपने कार्य के योग में काफी तेज और विद्वान है।

कुण्डली सं॰ १४ जन्म तारीख ३-११-१९५७ अन्म समय १०-२० अजे प्रातः (आई. एस. टी.) अक्षांत १३<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup>३० युवै ।

#### राशि नवांश इक शद ٩ø सुबुरा गु ५ الاب **९**शु 4 मंगु६ Ę २द्रुषु 92 ¥ मं११ Ę য়া ৭ ০ इच्युर/

बृहस्पति की दशा शेष-४ दश् ४ महीने १७ दिन

सप्तम भाव—कुण्डली सं० १४ में सप्तम भाव मिथुन राजि में कोई भी प्रह स्थित नहीं है। इसपर लग्न से बण्डेश और एकादेशश शुक्र की दृष्टि है।

सप्तमेश-सप्तमेश बुध ननमेश सूर्य और राहु के साथ ग्यारहर्ने भाव में स्थित है। लग्न और सप्तमेश ब्रिडिंदश स्थिति में हैं।

कलक का इक्-नैसर्गिक कारक शुक्र लग्न में स्थित है और उस पर पंचमेश तथा द्वादशेश मंगल की कृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—सम्म भाव में सिह राज्ञि है। और उस पर चन्द्रमा के राज्ञि स्वामी शिन की दृष्टि है जबकि सममेश सूर्य बुध और राहु के साथ नवम भाव में नीच का है। सूर्य का नीच भंग हो रहा है वर्षोंकि सूर्य के उच्च स्थान का स्वामी मंगल गन से केन्द्र में स्थित है।

निष्कष जन्म लग्न और चन्द्र दोनों से ही सममेश राहु से पीड़ित है। इससे विदिक्त लग्न से सममेश राहु के साथ ग्यारहर्वे आद में स्थित है। इससे ऐसा पित मिलेगा जो जातक के साथ विवाह के समय पहले से ही विवाहित हो। सममेश सुध के साथ नवमेश सूर्य के स्थित होने से पित काफी सम्पन्न होगा किन्तु वहाँ पर राहु के स्थित होने से वह अनैतिक होगा। समम भाव पर शुक्र की दृष्टि काफी सहायक नहीं है क्योंकि धनु लग्न के लिए वह मारक है।

### कुण्डली सं• १५

जन्म तश्रीख ८-१२-१९४१ जन्म समय १--२० वजे प्रात. (आई. एस. टी.) अक्षोश १२° उत्तर, ७७<sup>०</sup>३४' पूर्व ।

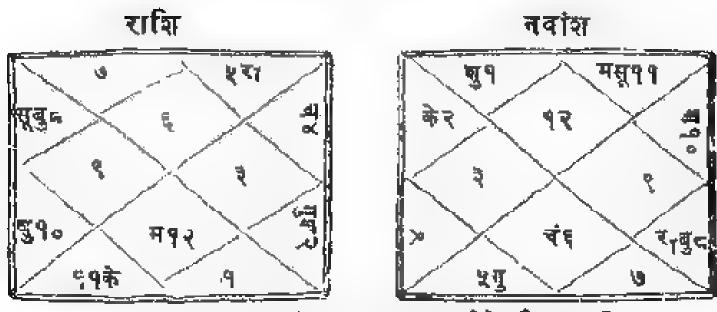

शनि की दशा शेष-१३ वर्ष २ महीने और २२ दिन

सप्तम भाव -- कुण्डजी सं० १५ में सप्तम भाव भीन में तृतीयेश मंगल स्थित है। इसपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है।

सप्तमेश --- सप्तमेश बृहस्पति पंचमेश और वर्ष्टश शनि के साथ नवम भाष में स्थित है। उसपर लग्नेश बुध और ब्रावशेश सूर्य की दृष्टि है।

कलत्र कारक — जुक्र पंचम भाव में स्थित है और उसपर एकादशेश चन्द्रमा और सप्तमेश बृहस्पति की दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—सप्तम माव में शुक्र स्थित है जो चौथे और ग्यारहवें भाव का स्वामी है, अतः यह कर्क के लिए मारक हो जाता है। सप्तम भाव पर वष्टेश और नवमेश वृहस्पति की दृष्टि है। सप्तमेश शनि बृहस्पति के साथ ग्यारहवें भाव में स्थित है।

निष्क्षं यदि सममेदा नवम भाव में स्थित हो तो सम्पन्त पति / पत्नी देता है। पंचमेदा और एव्टेश के रूप में दानि की युक्ति से उसका स्वमाद जटिल और रूढ़िवादी होता है जबकि मारकेश के रूप में मंगल के स्थित होने पर विवाहित जीवन में तनाव और झगड़ा होना है क्योंकि विचारों में मतभेद रहता है। परन्तु सुक्र और बृहस्पति की शुम स्थिति से विवाहित जीवन में तलाक जैसी भारी घटना नहीं होती।

कुण्डली सं० १६ अन्म तारीख २५-२-१९५३ जन्म समय ६--५४ वजे प्रातः (आई एस टी) अकार्य च<sup>०</sup>२९' उत्तर, ७६<sup>०</sup>५९ पूर्वे ।



स्तम भाव कृण्डली सं० १६ में सप्तम भाव में सिंह राजि है जिसपर सूर्य और दिनीयका नथा एकाडकेश बृहस्यति की दृष्टि है। सूर्य वर्गोत्तम में है।

सप्तमेश - सूर्य सप्तमेश होकर केन्द्र में स्थित है। उस पर किसी ग्रह की वृष्टि नहीं है।

कलाच कारक — शुक्र दूमरे भाव में उच्च और वर्गात्तम में है। वह नृतीयेश और दसमेश मंगल और पंचमेश तथा अध्टमश बुध के साथ है। बुध नीच का है परन्तु चन्द्रमा से बृहस्पति केन्द्र में स्थित होने के कारण नीच भग हो रहा है।

चन्द्रमा से विचार अपन भाग में राष्ट्र स्थित है, सप्तमेश शनि उच्च का है परन्तु उसपर योग कारक मगल की विपरीत दृष्टि है। सप्तमेश शनि पर भी एक्टेश और नवसेश वृहस्पति की दृष्टि है।

निष्कर्ष —जातक का विवाहित शीवन सामान्यत. मुखी है किन्तु सप्तम भाव में राहु की स्थिति, शनि पर मंगल की दृष्टि और कलब कारक शुक्र के साथ पृक्ति के कारण पारिवारिक कलह होगा ।

# कुण्डली सं ः १७

जन्म तारीख १३-≒-१९४८ जन्म समय ००'०७ वजे प्रातः (आई एस टी) अक्षांश १३<sup>०</sup> उत्तर, ७७<sup>०</sup>३५' पूर्व ।



वुध की दक्षा वेष-९ वर्ष ६ महीने ५ दिन

सन्तम भाव--समम भाव में वृश्चिक राशि है। वहाँ पर अब्टमेश और एकादक्षेत्रा वृहस्पति और नीच का चन्द्रमा स्थित है। चन्द्रमा का नीच भंग नहीं है।

स्टतमेश —सप्तमेश मंगल पंचम भाव में दिस्वभाव राशि में स्थित है और शनि तथा केंद्र के बीच घेरे में है। अत. यह पायकतंरी योग में है।

कलत्र कारक – शुक्र रूप्य स दूसरे भाव में दिस्वभाव गायि में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार—सप्तम भाव वृषभ पर नीच के चन्द्रमा और द्वितीयेश तथा पचमेश की दृष्टि है। सप्तमेश छुक अन्द्रम भाव में द्विश्वभाव राशि में स्थित है।

निष्कर्ष — सप्तमेश और शुक्र, जो कारक और चन्द्रमा से सप्तमेश है, ये दोनों ही हिस्बभाव राशि में स्थित हैं। अतः जातक की दो पत्निया होंगी। अष्टमश और नीच का चन्द्रमा सप्तम भाव में है जिसके फलस्बरूप जातक का नियमित बिवाह होने से पूर्व अन्य स्त्री क साथ गुम विवाह होगा। सप्तमेश मंगल के पापकर्तरी योग में होने के परिणामस्बरूप विवाहित जीवन में औदार्य नहीं रहेगा जबकि पति के गुप्त बिवाह के बारे में जानने के बाद पन्नी उसे छोड़कर चली जाएगी।

# कुण्डली सं० १८

जन्म तारीख २-४-१९४७ अक्षांस २६°१२' उत्तर, ७=००४' पूर्वे । जन्म ७−०२ वजे प्रात. (आई एस टी)



कतु की देशा रोप-४ वर्ष ९ महीने ७ दिन

सप्तम भाव —कुण्डली स० १६ में सप्तम भाव तुला से कोई भी ग्रह स्थित नहीं है किन्तु उसार बारहवें भाव से मंगल की विपरीत दृष्टि है।

सन्तमेश -स्वयं से सप्तमेश शुक्र तृतीयरा और एप्टेश सुध के साथ ग्यारहर्ने भार में स्थित है। उमार चतुर्वेश तुध की दृष्टि है।

कलान कारक --- शुक्र तृतीयेश और पष्टेश तुध के साथ एकादश माथ में स्थित है सथा उसपर चन्द्रमा भी दृष्टि है। भन्द्रमा से विचार-समय भाव में दिनीयेश और एकादसेस बुध तथा तृती-येश और दसमेश शुक्त स्थित है।

तिरुक्तर्ष---लग्न और जन्द्रमा दोनों से सप्तमेश और एकादशेश के बीच संबन्ध के परिणामस्वरूप द्विकलत्र योग बनता है। जातक की दो जीवित पत्नियाँ हैं।

# कुण्डलो सं० १६

जन्म तारील १९-३-१९३८ जन्म समय ९-२० बजे संध्या (बाई एस टी) अक्षांश १२°१=' उत्तर, ७६°४२' पूर्व ।

#### राशि



नवांश



सूर्य की दन्ना शेष-० वर्ष प महीने २९ दिन

सप्तम भाव -कुण्डली सं० १९ में सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में है।

सप्तमेश — मंगल सप्तमेश है और वह सप्तम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। वह केंद्र और अनि के कारण पापकर्तरी योग में भी है।

कलन करक योग कारक शनि, एकादशेश सूर्य और नवमेस तथा द्वादशेश बुध के साथ शुक्र छठे भाव में दिस्वभाव राशि में उच्च का है।

चन्द्रमा से विचार सप्तम भाग में शनि शुक्र, बुध और सूर्य क्रमशः वचमेश और वक्षेत्र, द्वितीयेश और नथमेश, लग्नेश और दशमेश तथा द्वादशेश दिस्तनाव राशि में स्थित हैं। समयेश बृहस्पति पाँचवें भाग में भीच भंग में स्थित है।

निष्कर्ष-चन्द्रमा से सप्तम भाव दिस्वभाव राशि में चार गहों की स्थिति, कारक शुक्र भी सातर्वे भाव में हैं और चन्द्रमा के एकादश और सप्तम भाव के बीच सम्बन्ध से जातक के दो विवाह होंगे। दूसरा विवाह पहले पति की मृत्यु के बाद होगा।

# कुण्डली सं० २०

जन्म तारीक्ष ७-४-१८९३ अक्षांश १०<sup>०</sup>५६<sup>४</sup> उत्तर, ७५<sup>०</sup>५४<sup>°</sup> पूर्व । जन्म समय ९--३१ बजे प्रातः (स्थाः सः)



केशुकी दशा शेष-६ वर्ष ४ महीने ४ दिन

सप्तम भाव ---कुण्डली सं२० में द्वितीयेश चन्द्रमा समय भाव में स्थित है और सन्तमेश बृहस्पति तथा षण्डेश और एकादशेश संगल की वृष्टि है।

सप्तमेश-समभेश वृहस्पति राहु के साथ ग्यारहवें भाव में स्थित है।

कला कारक—कारक बुक दसम भाव में उच्च का है और वृतीयेश सूर्य तथा स्त्रनेश एवं चतुर्थेश बुध के साथ युक्त है और उसपर अष्टमेश शनि की दृष्टि है किन्तु बुक्र दिस्वभाव राशि में है।

चन्द्रमा से विचार—सप्तम भाव मिथुन दिस्वमाय राशि है उस पर जण्टनेश चन्द्रमा और दितीयेश तथा तृतीयेश शनि की वृष्टि है। सप्तमेश खुध वष्टेश और एकादकेश गुक्र तथा नवमेश सूर्य के साथ दिस्वमाव राशि में स्थित है।

निष्कार्ष — समम भाव में चन्द्रमा स्थित है और उसपर मंगल की दृष्टि है, खुक दिस्तभाव राशि में दो ग्रहों से ग्रुक्त है तथा उसपर शनि की दृष्टि है। यह अफ़वाह थी कि जातक जी पाँच पत्नियाँ हैं। वास्तव में उसकी दो पत्नियाँ पीं, इसमें सन्देह नहीं है।

# पति या पत्नी की मृत्यु

विवाह का समय निर्धारित करने के अनुरूप ही विवाहित जीवन की ववधि पर विचार करने में हमें चालू महाद्या और अन्तर्देश पर विचार करना चाहिये, प्रचलित दशा और मुक्ति का निर्धारण आवश्यक है। यद्यपि इसके लिए सप्तम माब है, हमें अव्हम और नवम भावों पर भी विचार करना चाहिये। अव्हम भाव 'मंगल' भाव होता है या इससे वैवाहिक बाधक के बल का निर्धारण किया जाता है। नवम भाव सौभाग्य या उत्तम भाग्य का कारक होता है। उत्तम भाग्य में न केवल बेवाहिक अभिवहन शामिल होता है विकार वीर्ध बीवी जीवन साथी भी शामिल होता है।

कुण्डली संख्या २१ जनम तारीख ७--१-९६५४ जनम समय १०'० वजे रात्रि (आई एस टी ) अक्षांश १२° १६' उत्तर, ७६° ४२' पूर्व ।



चन्द्रभा की दशा शेष-१ वर्ष ९ महीने १३ दिन

सप्तम भाव — कुण्डली सं० २१ में सप्तम भाव में बृध्विक राशि है। वहाँ करनेश और वस्तेश शुक्र स्थित है। यह उच्च क शनि तथा मगल और राहु के घेरे में है। इस पर अष्टमेश और एकादशेश उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है।

स्राप्त मेश- ग्रामिश मगल राहु के साथ अव्टम भाव में स्थित है और उस पर एक्ट के योग कारक शनि की बृष्टि है।

कल्य कारक — शुक्र समय भाव मे है । यह एक ओर से मयल और राहु सथा दूसरी ओर से स्निके कारण मारक योग मे है।

चन्द्रमा से विचार---असम भाग में कर्क राशि है। वहा पर तृतीयेश तथा चनुर्थेश उच्च के वृहस्पति और जहाँ चन्द्रमा स्थित है वहाँ के स्वामी उच्च के शनि की वृद्धि है। चन्द्रमा से सप्तमेश चन्द्रमा पर उच्च क वृहस्पति की दृष्टि है।

निहम में -सप्तमेश मंगल की अब्दम भाव में स्थित और इसार शिन की दृष्टि तथा राहु की युक्ति से मंगल और राहु की दशा के दौरान पित की मृत्यु या दैयव्य का संकेत मिलता है। जातक का विवाह अगस्त १९७६ में हुआ। शादी से ठीक १० महीने बाद जून १९७७ में उसके पित की दृष्टिंगा में मृश्यु हो गई। दोनों धटनायें राहु की दशा के अन्तर्गत शुक्त की भृक्ति म हुई। राहु अब्दम भाव में स्थित है और मंगल तथा शिन जस भाव को पीडिन कर रहा है। सास्त्र में यह सिद्धान्त है कि यदि राहु मंगल और शनि से युक्त होकर समम या अब्दम भाव में स्थित हो तो शीन्न ही विधवा होने का सकेत मिलग है। शुक्त कल्य कारक और खनेश है किन्तु समम भाव में उसकी स्थित से यह पान कर्वरी योग में पड़ जाता है

क्योकि बहु भाव पाप कर्तरी योग मे हैं। अनः प्रमावित युक्र ने उस लडको को अपनी भूक्ति में निवाहित जीवन में बिजत कर दिया।

# कुण्डली संख्या २२

जन्म तारीख २२--११--१९३९ जन्म समय ९०--१० खजे संध्या (आई एप टी) अक्षाटा १२°--९' उत्तर, ७७°-९' पूर्व ।



बुध की दशा शेय-१४ वर्ष द महीने २१ दिन

सप्तम भाव —कुण्डली सं० २२ में सक्षम भाव मकर मे कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। इसपर सक्षमेश कनि की दृष्टि है जो नीच का हैं।

स्राप्त मेश — क्रांनि सप्तमेश है और सप्तम भाव में नीच का है उसका नीच भाग नहीं हो रहा है किन्सु के नुसे पीडित है।

कत्म कायक—कारक युक दिलीयेश सूर्य और तृतीयेश तथा एकादशेश बुध के साथ पंथम मान में स्थित है और उसपर षष्ठेश और नवमेश बृहस्पति की नवम भाव से दृष्टि आ रही है।

स्देशमा से विकार — सक्षम भाव में कत्या राशि है। उसपर जन्द्रमा जिस राशि में हैं उस राशि के स्वामी बृहत्पति और हितीयेश तथा नवमेश मंगल की दृष्टि है। सममेश बुध नवम भाव में तृतीयेश और अष्टमेश शुक्र तथा यण्डेश सूर्य के साथ युक्त है।

निष्कर्ष -सप्तम भाव पीड़ित है नयों कि यद्यपि इसपर सप्तमेश की दुष्टि है, एक ऐसे यह की दुष्टि है जो नीच का होने के कारण और केतु की युक्ति के कारण मारक है। अष्टम भाव में मंगल स्थित है जो मोगकारक होते हुए भी यहाँ पर सही स्थित में नहीं है। वह लग्न या चन्द्र छग्न से दूसरे, चौथे, सातवें और बारहथें भाव में विशेष रूप से अनिष्टकारी होता है। सप्तमेश के नीच का होने तथा संगल का अष्टम भाव में स्थित होने के परिणामस्वरूप पत्नी की मृत्यु होगी। यद्यपि नवम भाव में नवमेश स्थित है, वह मंगल

सीर शनि के कारण पापकर्तरी योग में हैं। नवमेल बृहस्पति भी उससे पीड़ित हैं सीर शुक्र पर उसकी दृष्टि अधिक प्रणायी नहीं है इसके अतिरिक्त अब्दमेश और दसमेश के बीच राशि परिवर्तन है जिससे सप्तमेश शनि मी इस परिवर्तन से पीड़ित है। १९६० में विवाह हुआ और १९७० में पत्नी की मृत्यु हो गई। दोनों ही घटनाएँ शुक्र की दशा में राहु की भुक्ति में हुई। शुक्र कल्प्यकारक है और तृतीयेश सथा डादशेश बुध के साथ युक्त हैं। राहु अपने पूरक केंतु द्वारा सप्तमेश को पीड़ित करता है।

# कुण्डली सं० २३

जन्म तारीख १६-३-१९३७ जन्म समय ६'४५ वजे संध्या (आइ एस टी) अक्षांश २५°६९' उत्तर, ७६°४९' पूर्व

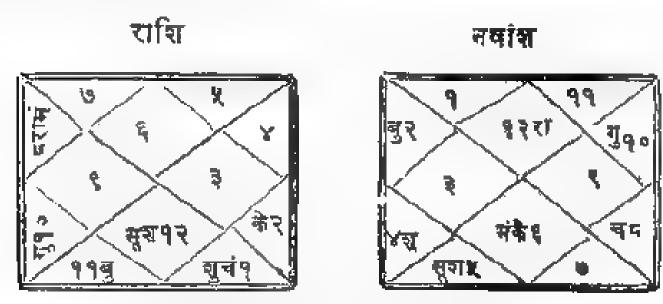

सुक्र की दशा शेष-२ महीने ३ विन

संध्वम भाव--कृष्डली सं० २३ में समय भाव में मीन राक्ति है। वहाँ पर पंचमेश और षष्ठेश शनि तथा डादकेश सूर्य स्थित हैं। दोनों ही मारक हैं। यह एक और बुध तथा दूसरी और शुक्र तथा चन्द्रमा के कारण शुभ कतंरी योग में है।

सप्तमेश— सप्तमेश बृहस्पति पंचम भाव में नीच का है। उसका नीच भंग हो रहा है। व्योकि उस राशि का स्वामी लग्न से केन्द्र में स्थित है। वह नवांश में भी उसी राशि में बगौतिम में है और पंचमेश शनि के साथ राशि प्रिवर्तन योग में है।

कलत्र । रिक- शुक्र एकादशेश चन्द्रमा के साथ अष्टम भाव मे स्थित है और एक तरफ मारक सूर्य और शनि तथा दूसरी और केलु के बीच घेरे में है।

चम्द्रमा के विचार सप्तम भाव पर राखि स्वामी बुक्र की दृष्टि है। अष्टम भाव में दो अबुभ ग्रह राहु और मंगल स्थित हैं और उसपर कोई बुम प्रभाव नहीं है। निष्कर्ष —यद्यपि सप्तमेश बृहस्पति बली है, पंचमेश शनि के साथ उसका राशि परिवर्तन वालनीय नहीं है क्योंकि इससे शादी नहीं हो सकती है पा सन्तान नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा से अध्यम भाव काफी पीड़ित है जिससे वैद्यन्य योग बनता है। जातक की आदी राहु की दशा में केतु की भूकि में हुई और उसी मुक्ति में ठीक एक साल बाद विश्वना हो गई। सममेश के बली होने से अच्छा पति मिला और शादी से इनकार नहीं किया। किन्तु ससम मान और सप्तमेश, शुक्त और लग्न और जन्द्रमा से अध्यक्षेश पर अनेक बुरे प्रभावों तथा बुरे प्रभाव वाले यह राहु की चालू दशा के परिणामस्वरूप पति की मृत्यु हो गई। उत्तम भाग के स्वामी के कम में नवमेश शुक्त नवम भाग से ५२ वे भाव (हानि भाव) में है।

# मुण्डली सं० २४

जन्म तारीख २ ११-१७५५ (एन एस) समय लगभग ५-४ अजे संध्या देखा अक्षास ४६°३०° उत्तर, देशा४ ३३° दुर्व ।



मंगल की दशा शेष-२ वर्षे ४ महीने ९ दिन

सप्तम भाव --कुण्डली सं० २४ में सप्तम भाव में धनु राशि है उसपर विष्ठेश जीर एकादशेश मंगल की दृष्टि है। मंगल बगौंतम में है क्योंकि वह नवांश में उसी राशि में है।

सप्तमेश—सममेश बहस्पति राहु के साथ चौथे भाव में स्थित है। उसपर थर्छेश और एकादशेश मंगल की दृष्टि है।

कला नारक - शुक्र अपनी ही राशि में हैं किन्तु वह वर्गोत्तम द्वितीयेश चन्द्रमा और तृतीयेश सूर्य के साथ है। उस पर अब्टमेश तथा शनि की दृष्टि है। इसके अतिरिक्त वह सूर्य के बहुत करीब है।

चन्द्रमा से विचार--सप्तमेश मंगल नवस भाव में द्विन्वभाव राक्षि में वर्गोत्तम में है। सप्तम भाव पर कलव कारक, दसमेश चन्द्रमा और एकादशेश शुक्र की दृष्टि है। तिष्कर्ष —यदि सप्तमेश राहु और मंगल से पीडित हो ती पृणित पित मिलता है जो दुष्ट और जिही होता है। अष्टमेश शनि अष्टम भाव में मंगल तथा सप्तमेश बृह स्पित से पीडित है। नवभेश शनि नवम भाव से १२ वें भाव (हानि भाव) में स्थित है। जिससे शनि की दशा और शनि की भुक्ति में आतक विधया हो गई। शनि सप्तम भाव धनु से दितीयेश है और दूसरे भाव में ही स्थित है। जत. वह पित के लिए मारक है।

# कुण्डली सं० २४

जन्म तारीख १-२-१९५३

जन्म समय २-४३ बजे प्रात. (आई एस टी)

देशा॰ १२°१८' उत्तर, ७६°४२' पूर्व ।





जुक की दशा शेष-४ वर्ष २ महीने १२ दिन

सप्तम मात्र—कुण्डली सक् २५ में सप्तम मात्र भेष राशि में वष्ठेश बृहस्पति स्थित है और उत्तपर उच्च के योगकारक शनि की दृष्टि है।

स्राप्त में है। लग्नेश शुक्र के साथ मगल की युक्ति है।

कल्य कारक - शुक्र छठे भाव में उच्च का है और सप्तमेश मंगल के साथ युक्त है।

चन्द्रमा से विचार — सप्तम भाव कुम्भ एक और अशुभ यह सूर्य और राहु तथा दूसरी ओर मंगल के घेरे में है। सप्तमेश शकि तीसरे भाव में उच्च का है और उस पर पंचमेश तथा अष्टमेश वृहस्पति की दृष्टि है।

निरुक्ष--जातक के पति की गंगल की दशा में शुक्र की भुक्ति में मृत्यु हो गई। दशा नाथ और भुक्ति नाथ दोनो ही सप्तम भाव से हानि भाव में स्थित हैं। चन्द्रमा से अस्टम भाव में मगल स्थित है। नवमेश मगल नवम भाव से १२ वें भाव में है तथा अस्टमेश बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन में है। इससे मागल्य स्थान कमजोर हो जाता है। स्वयं लग्न से कारक और सप्तमेश दोनो ही छठे भाव में

स्थित हैं जो समस भाव से बारहवां भाव है। इसके अतिरिक्त लग्न से बष्टेश और सप्तमश अवश्ति वृहस्पति और मंगल के जीच राजि परिवर्तन से सप्तम भाव कमजीर हो जाना है।

# विवाह में मंगल और शुक्र की भूमिका

एक भारतीय विद्वान ने भारत में विवाह में स्थिरता और सौहार्द देखकर विवाहित जोड़ों का व्यक्ति-वृतः एकत्र करना आरम्भ किया । उसने अध्ययन के लिए ६०३ मामले एकत्र किये। उसने ३०~४० वर्ष आयु वर्ष को चुना। सभी सम्बो-घित व्यक्तियों का अल्म पर३प-४० के बीच हुआ था और ६९४५ –६० के बीच उनका विवाह हुआ था। उनकी जायिक पृष्ठभूमि अधिकांशत चामीण और कृषि थी। यद्यपि सम्बन्धित व्यक्ति बत में से २२ प्रतिशत ऐसे वे जो वाणिज्य और अखिकि पेशा से जीविका चलाते थे। अधिकतर मामलों से जानकारी देने वाले पुरुष थे। यह पाया गया कि तलाक और पृथककरण लगभग ६ प्रतिशत था और परित या पत्नो की मृत्यु के मामले १० प्रतिश्वत थे। उस विद्वान का निष्कर्ष यह था कि ४७ प्रतिज्ञत सकारात्मक और ४२ % सकारात्मक तथा ११ तटस्थ ये। सकारात्मक से उसका मतलब है काफी सफल विवाह । तटस्थ से उसका मतलब है कि घरेलू जीवन में सीहार्द का अंशा उचित है। और नकारात्मक से उसका मतलब पारिवारिक जीवन में सौदार्द का अभाव है। उसका निष्कर्ष यह था कि इन आंकड़ों से वैवाहिक समाधान में ज्योतिष की प्रभावोत्पादकता सिद्ध होती है। षादों के लिए कुण्डली के मिलन की प्रणाली में जिसका विवाह निश्चित करने से पूर्व माता पिता द्वारा सहारा लिया जाता है, विवाह की स्थिरता और नौहार्द कुछ सीमा तक सुनिद्यित हो जाती है।

हमारे अनुभव के अनुसार ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विचारों के अतिरिक्त पगल और शुक्र को परस्पर स्थिति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये। यह एक सयोग नहीं हो सकता है कि जब शुक्र और मंगल की युक्ति हो विशेषकर यदि अन्तर्गस्त नक्षत्र का स्वामी अनिष्ट प्रह हो, तो तलाक, पृथवकरण और भाषावेश के अपराध म बृद्धि होती है। जब शुक्र और मगल की युक्ति हो और बच्चे पैदा हों तो उनका पालन पोषण अनुशासिक दंग से करना चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिये कि क्षणिक आनन्द बाले भोग विलास की आदलों से दूर रहें। यदि इस योग पर बृहस्पति की दृष्टि हो या वहा से बृहस्पति केन्द्र में स्थित हो तो उस योग के विपरीत प्रभाव होत चैनलों के माध्यम से स्वय ही प्रकट होने स्थाहित

शुक्र जीवन के अनेक सम्मोहक पहलुओं से मुक्त होता है। वह रत्नी, सवारी,

लैंगिक सोहाद्रे और सम्मिलन, कला, अन्रक्ति, पर्गदारिक सुख, साधारण विवाह, जीवन वाक्त, उपजाऊपन, वारीरिक मृन्दरता और मिनता का कारक होता है। मंगल में ऊर्जी, आक्रमकता, शक्ति, अनुमेय बल और शुक्र के नाथ युक्ति से विषय सम्बन्धी तोष की प्रचुरता होसी है। अत. यह आवश्यक है कि पति-पत्नी की कुण्डली में मगल शुक्त की युक्ति या विपरीत स्थिति पर बृहत्पति की अनुकूल स्थिति का शुभ प्रभाव होना चाहिये अववा विकल्पत. वृहस्पति या बुध या मुक्त के नक्षत्रों में युक्ति, या विरोध मे वृहस्पति और बुध अधिक अनुकूछ होते हैं। शुक्त-मंगल की स्थिति शारीरिक सुन्दरता के लिये एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है। किन्तु वृहस्पति या शनि के सीम्य प्रभाव के अभाव में वास्तविक सुसगति में अभाव हो सकता है। शुक्र-मंगल भी युक्ति से जातक आमीद का खीकीन होता है, प्रदर्शन करने वाला होता है और जातक के विषय सम्बन्धी जीवन में उत्साह देता है । जब शुक्र और मंगल विषयीत टुष्टि दे रहे हों तो अधिक विषय से कठिनाई और विवाह के माध्यम से कष्ट होता है। यदि शुक्र उसम राभिया नक्षत्र में हो तो संगल का रूखापन कम हो जाता है किन्सु उसमें राहु की अन्तर्गत हो तो वह जातक को कामुक, व्यभिवारी और दुष्ट बनादेता है। मदि बन्तर्गत नक्षत्र बृहस्पति या बुध गा शुभ चन्द्रमा कान हो यद्यपि अन्तिम स्थिति में जातक का विचार अत्यक्षिक कामुक होता है भले ही मुण्डली लड़के की ही या लड़की की हो। तो केतु-शुक्र-मंगल की युक्ति ( या परस्पर दृष्टि परिवर्तन भी ) वाखिल नहीं है। केतु-शुक्र-मंगल (या शनि ) से विवाह में अफवाह के खतरे का संकेष्ठ मिरुता है। किन्तु यदि दसम भाव या कर्म भाव उत्तम स्थिति में हो तो बुरे प्रभाव कुछ सीमा तक कम हो जाते हैं।

एक व्यक्ति कर उदाहरण देते हैं जिसकी कुण्डलों में बुषभ राशि में शुक्र और मंगल की युक्ति है, लग्न वृश्चिक है। कारको भावताशक: के सिद्धान्त पर प्राचीन केसकों द्वारा कलव कररक शुक्र की सहम भाव में स्थिति को सामान्यक: अनुक्र नहीं माना गया है क्योंकि सप्तम भाव के संकेतों को निष्टेष्ठित कहा जाता है। तथापि बद्धिश से यह पता लगा है कि यह सिद्धान्त अधिक मान्य नहीं है। बास्तद में उचित रूप से सुक्ती विवाह के लिए सप्तम भाव में शुक्र का होना एक उत्तम मोग है जिसमें पति पत्नी के बीच स्तेह का संकेत मिलता है। उपरोक्त मामले में शुक्र सूर्य के नलब कृतिका में है और गंगल मृगसिरा में है अतः सप्तम भाव को पर्याप्त नल शास है और विवाह एसे के साथ होता है जिसका लग्न वृषभ है और वृश्चिक में शुक्र और मंगल हि। तथा करा वृषभ है और वृश्चिक में शुक्र और मंगल हि। तथा करा वृषभ है और वृश्चिक में शुक्र और संगल स्थित हो तो दोनों ही एक दूसरे की वासना को जानत करने का प्रयाग करें। और विवाद सम्बन्धी आनन्य में तब तक रत गईंगे जवनक उनका

स्वारम्य बिगड न जाए। वृषभ राशि में कुक उत्तम होता है किन्तु अपित प्रकृति बाले नक्षम (कृतिका) में होते के कारण जातक जिही होता है। दूसरी जोर रोहिणी नक्षम में गुक्र का उत्तम गुण प्रदर्शित होता है। लग्न या चन्द्रमा से मंगल का त्रिकोण या केन्द्र में होना हमेशा बेहतर होता है। यदि वे युक्त हों तो भी कोई बात नहीं है बगतें कि दोनों अलग अलग नक्षम में हों। पति/पत्नी की कुण्डली में इसी प्रकार की स्थिति वांछित है यद्यपि यह अन्वस्थक नहीं है।

विवाह के लिए चुनाव में कुण्डली मिलान की अगेक्षा कुण्डली की मूल संरचना अधिक महत्त्वपूर्ण है। एक व्यक्ति में बाहरी आकर्षण हो सकता है किन्तु वह पत्यर हृदय वाला काफी स्वार्थी हो सकता है और स्व अतिकथन पसन्द करता हो। सामान्यत जिस व्यक्ति की कुण्डली में लग्न से सूर्य मंगल और बुध की युक्ति हो वह व्यक्ति उपरोक्त के अनुसार होता है यदि कोई और विशेषता न ही अर्थात् बृहस्यति की दृष्टि। हमारे पास अनेक कुण्डलियों हैं जिनमें चन्द्रमा मंगल के नक्षत्र में स्वित है और चन्द्रमा मंगल के नक्षत्र में स्वित है और चन्द्रमा से पूर्व वे पास में सूर्य और शनि स्थित है। उनमें से अनेक ने यह पृष्टि की है कि उनका जीवन सुसी नहीं है। जब सममेश छठे भाव में हो और शक्त राहु के नक्षत्र में हो तो जातक उत्साहहीन होता है यद्यपि वह जाकर्षक होता है। कुण्डली की संरचना निर्धारित करने की अध्वश्यकता पर कमी जोर नहीं दिया जा सकता है

विवाह के प्रयोजन के लिए कुण्डलियों के मिलान की पद्धति पर मेरी पुस्तक 'मुहूर्त या चुनाय ज्योतिय' में चर्चा की गई है ।

# कुण्डली सं० २६

कन्म तारीख १०-१०-१८७१ देशा० ५९<sup>०</sup>२७ उत्तर, २<sup>०</sup>३५ दिवम समय २ वजे संध्या (स्था॰ स०)

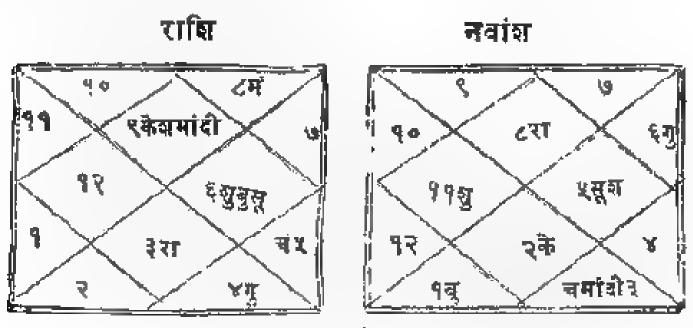

राहुकी दशा शेष-१३ वर्ष ४ महीने १३ दिन

सप्तम भाव — कुण्डली सं० २६ में समय भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन है। यहाँ पर राहु स्थित है तथा उसपर पंचमेश और द्वादशेश मंगल तथा तथा शनि की विपरीत दृष्टि है।

सप्तमेश—सप्तमेश दृध हिस्वमाव राशि में दसम भाव में उच्च का है और नवमेश सूर्य तथा पष्ठेश और एकादशेश नीच के शुक्र के साथ युक्त है। ग्रहीं का यह योग शनि की दृष्टि से पीड़ित है।

कला नारक — युक्त दसम मात्र में तीच का है और हिस्तभाव राजि में सूर्य तथा बुध से युक्त है और उसपर शनि की दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार--सप्तम भाव पर सप्तमेश शनि भीर योगकारक मंगल की दृष्टि है। सप्तमेश शनि द्विस्वभाव राशि में केतु के साथ स्थित है।

निष्कर्ष दसम भाव में दितीयेश, दसमेश और समयेश स्थित होने पर जार योग बनता है। जिसके परिणाम स्वरूप जातक अनेक स्थियों के साथ विवाहेतर सम्बन्ध रखता है। जातक लेगिक अनुभवों के लिए बहुत भूसा वा और वह अपने अप को दिवाह के बंधन तक सीमित कभी नहीं रख सका। समयेश बुध दसम भाव में कुत्र और सूर्य से युक्त है और अनि से दृष्ट है, य सभी दिस्वभाव राशि ये हैं और सप्तम भाव में राहु स्थित है। इससे जातक की पत्नी समाज में यारी देस्ती करने लगी और सभी तरह के लोगों के साथ उसका भ्रणय सम्बन्ध चलने लगा। पति पत्नी के बीच यह समझौता हुआ कि जहां तक उनके निजी जीवन का सम्बन्ध है, उनके खुद के वपने अपने रास्ते होंगे।

कुण्डली स० २७

जन्म तारीस ६-४-१८८६ देशा० १७<sup>०</sup>३०<sup>/</sup> उत्तर, ७६°३० / पूर्व । जन्म समय लगभग ६-३० बजे सध्या



सप्तम भाव — कुण्डली सं० २७ में सप्तम भाव में मेप राशि है और वहा पर दसमेश चन्द्रमा तथा नवमेश बुख स्थित है। सप्तम भाव पर कोई दृष्टि नहीं है।

सप्तमेश — सममेश मंगल ग्यारहर्वे मान में राहु से युक्त है और उसपर शनि तथा शुक्र की दृष्टि है।

कलत्र कारक-- शुक्र पंचम भाव में केतु के साथ स्थित है तथा उसपर भगत की दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—सप्तम भाव पर वृतीयेश और पष्ठेश बुध तथा चतुर्येश चन्द्रमा की दृष्टि है। सप्तमैश शुक्र १३ वें भाव में केतु से बुक्त और मंगल स दृष्ट है।

निष्कर्ष —सममेश मंगल ११ वें भाव में राहु से युक्त है और दोनों ही शुक्र के नक्षत्र में हैं और मुश्रिया नक्षत्र में शित से दृष्ट हैं। दूसरी ओर कलत्र कारक शुक्र राहु के नक्षत्र में स्थित होकर केतु की युक्ति से पीडित है और उस पर मदल की दृष्ट है। सप्तमेश और शुक्र दोनों ही काफी पीडित हैं। जातक अपनी पत्नी को नहीं चाहता था और चरित्रहीन था। बुरे रास्ते से अपने पित को हटाने के लिए उसकी पत्नी के सभी प्रयास विफल रहे। विरक्त होकर महिला अपने माता पिता के घर चली गई। जातक के अति कामुक जीवन के फलस्वरूप उसे भयानक गुप्त रोग लग गया।

# कुछ सामान्य दिव्यणियां

जब एक कुण्डली में सुक, मगल और वृहस्पित दूसरी कुण्डली में तिकोण या ३ और ११ में स्थित हो अर्थात यदि लड़कों की कुण्डली में कृष्या या कर्क में हो तो यह अनुकूल स्थित होती है। यदि मूर्य और चन्द्रमा २ या १२ ( दिव्हांदश ) के अतिरिक्त इसी प्रकार की अनुकूल स्थित में हों तो साम्रारणत: काफी अनुरक्त रहती है। पुन: यदि पति का मूर्य कर्क में हो और पत्नी का मूर्य कन्या में हो तो आवश्यक सामजस्य रहता है। यदि सूर्य और चन्द्रमा उपरोक्त स्थित में हो तो आवश्यक सामजस्य रहता है। यदि सूर्य और चन्द्रमा उपरोक्त स्थित में हो किन्तु एक कुण्डली में मगल ऐसी राशि में स्थित हो तो दूसरी कुण्डली में सुक्त से बारहवा भाव हो तो आपस में प्रम रहता है। किन्तु उनके निजी जीवन में साम्रारण सुख नहीं रह सकता है। यदि एक कुण्डली में सुक्त ऐसी राशि में हो जहाँ पर दूसरी कुण्डली में गित रिधत हो तो एक मिहनती और गम्भीर जीवन साथी का संकेत मिलता है। सप्तम भाव में विमा किसी शुभ दृष्टि के संगल स्थित होने पर यदा कदा झगड़े का सकेत मिलता है जिससे अपन में मतभेव होता है। मंगल से दृष्ट अव्हम भाव में शनि परस्पर

समझौते के लिए लाभ प्रद नहीं है। सप्तम भाव में शिन रहने पर विवाह में स्थिरता आती है किन्तु पति या पत्नी में शान्ति प्रदिश्ति होती है न कि सहुण्यता। यदि कोई शुभ दृष्टि हो तो चौथे भाव में बली कशुभ ग्रह विवाहित जीवन को प्रभा- वित करता है। यदि पत्नी (या पति ) की जन्म राशि पति (या पत्नी ) की कुण्डली में लग्न में हो अथवा यदि पत्नी (या पति ) की लग्न राशि दूसरी कुण्डली में अहाँ सप्तमेश स्थित है वहां से मक्षम माल में हो लो विधाहित जीवन स्थिर होता है और आपस में मतैन्य और प्यार रहता है।

यदि एक कुण्डली में कुछ बुरे प्रभाव हों तो यह कहा जाता है कि ऐसे जीवन साथी की खोज करने पर वे प्रभाव दूर हो सकते हैं जिसकी जन्म कुण्डली में उसी प्रकार के बुरे प्रभाव हों।

ज्योतिय का एक सिद्धान्त जिसे गलत समझा जाता है और गलत हंग से लागू किया जाता है, मंगल के बुरे प्रभाव ( कुज दोध ) से सम्बन्धित है।

यदि स्त्री की कुण्डली में मंगल २,१२,४,७, द आव (लग्न, चन्द्रमा या शुक्रसे)
में हो तो पित की मृत्यु हो जाती है। पित की कुण्डली में मंगल की ऐसी ही स्विति
हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यह ध्यान देना चाहिये कि २,१२,४,७ और
द में भाव में दोख का बल आरोही होता है। दोष की प्रमाना का निर्धारण करने
में भाव पर अवस्य विचार करना चाहिये न कि राशि पर। यह कहा जाता है
कि निम्नलिखित परिस्थितियों में मंगल का दोष समाप्त हो जाता है या कम हो
जाता है।

दूसरे भाव में मंगल खराब होता है यदि दूसरे भाव में मिथुन और कन्या के अतिरिक्त नोई अन्य राशि हो। १२ में भाव में मगल के कारण बृषम और तुला को छोड़कर अन्य सभी राशियों में दोष लगता है। चौथे भाव में मंगल के कारण मेष और बृहिनक राशि को छोड़ कर अन्य सभी राशियों में दोष लगता है, जब ससम भाव में मकर और कर्क की छोड़कर कोई अन्य राशि हो तो यह दोष लगता है। बनु और मीन को छोड़कर जब्दम का मंगल सभी राशियों में बुस प्रभाव देता है। जब मंगल सिंह या कुम्म राशि में हो तो उसका कोई दोष नहीं लगता। मंगल और बृहस्पति या मंगल और चन्द्रमा की युक्ति से दोष समास हो जाता है।

भंगल दीव अचर नहीं है। इसकी तीवता में ऊपर दिये गये अपवादों के बनुसार और अन्तर्वस्त राशि अर्थात् सित्र, उच्च, स्वराशि, शत्रु ताशि आदि, के बनुसार अन्तर ही मकता है। अतः हम बुरे प्रभाव को निस्न प्रकार से निर्धारित कर सक्ध हैं-इसमें हम मग्रको लगते खराज सारक, शनि राहु और केनु को कम सारक और सूर्य को सबसे कम मारक मान लेने हैं, नीच स्थिति में मारक प्रकृति सबसे अधिक और उच्च स्थिति में सबसे कम होती है।

|              | अऽटम और स⊂तम<br>मंगछ शनि सूव |       |                | चतुर्थ, द्वादश और दितीय<br>मंगल शनि सुर्वे |                |         |
|--------------|------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
|              | राहु<br>केनु                 |       | राहु<br>केंद्र |                                            |                |         |
| नीच राक्षि   | 900                          | હય    | ¥»             | χo                                         | ₹ <b>%</b> '₹० | २४      |
| बचुराधि      | 80                           | হও'ছ্ | ¥ξ             | 88                                         | \$9.6X         | \$2.4Co |
| तटस्य        | 60                           | ₹0"   | ¥0             | ¥σ                                         | <b>∮</b> o-    | २०      |
| नित्र राक्षि | 190                          | X2.X0 | 28             | ₹X                                         | २६.५४          | १३/१०   |
| स्वराशि      | § o                          | ЯX    | ₹e             | 30                                         | 45.70          | dr.     |
| उच्च राश्चि  | χo                           | ३७•४० | २४             | २४                                         | १८७४           | 92,50   |

इस सारणी से कुण्डली में कुल दोव के निर्धारण में सहायता मिलती है ताकि यदि दोनो जन्म कुण्डलियों में दोष बराबर है या आस पास है तो उत्तम मिलान कहा जा सकता है। जहां पुरुष की कुण्डली में दोष स्त्री की कुण्डली में विद्यमान दोष से २५ प्रतिशत अधिक हो वहां इसे पारित किया जा सकता है। यदि पुरुष की कुण्डली में दोष इस प्रतिशतता से अधिक हो या यदि स्त्री की कुण्डली में अधिक दो या यदि स्त्री की कुण्डली में अधिक दो या विद स्त्री की कुण्डली का मेल नहीं हो सकता है।

# अपारम्परिक विवाह

आनकल की युक्क वीटी जो अपनी इच्छा से आम करना चाहती है, अपार-म्यरिक विवाह की लहर में है। यहाँ पर अपारम्परिक विवाह शब्द का प्रयोग प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय अथवा जिन विवाहों को पारम्परिक क्रम से और सामान्यत. अनुमोदित नहीं किया जाता है, के लिये किया गया है।

कुण्डली सं० २६ जन्म तारीख २३-६-१८९४ जन्म समय-१० बजे संध्या (स्थान, सं० ) देशा० अक्षांश १९° ३० उत्तर, ०° ५' पश्चिम ।



राहु की दशा शेष-९ वर्ष ४ महीने १२ दिन

सटल भाव -कुण्डली संख्या २८ में सप्तम भाव कर्क पर किसी यह की दृष्टि नहीं है।

सप्तमेश —सप्तमेश चन्द्रमा किसी दृष्टि या युक्ति द्वारा वीडित नहीं है। कलात कारक—शुक्र अपनी ही राशि में तृतीयेश और द्वादशेश बृहस्पति से युक्त होकर स्थित है।

चन्द्रमा से विचार सप्तम भाव सिंह पर कोई प्रभाव नहीं है किन्तु सप्तमेश सूर्य पंचम भाव में पीड़ित मंगल से दृष्ट है और लग्नेश शनि भी उसी प्रकार पीड़ित है। चन्द्र लग्न से अष्टम भाव मंगल, राहु, केंद्र और शनि के मिले-जुले प्रभावों से बुरी तरह पीड़ित है।

निष्कर्ष —जातक बृटिश सरकार का इयूक था और उसने तलाक गुटा साधारण स्त्री से विवाह किया। इस प्रस्ताचित विवाह ने देश में रोष पैदा कर दिया किन्तु जातक ने अपनी पत्तन्द की स्त्री से शादी की जिसके लिए उसे गद्दी का परिस्माग करना पड़ा। वैद्याहिक बन्धन का कारक अध्यक्त भाव नवांश में भी पीड़ित है नमों कि वहीं पर राह स्थित है और उसपर शनि की दृष्टि है।

कुण्डली सं० २१

जन्म तारीस २०-९-१९३८ देशा० १३° उत्तर, ७७°२३' पूर्व ।

जन्म समय ९ बजे प्रातः (आई एस टी)





बृहस्पति की दशा शेष-४ वर्ष

सप्तम भाव — कुण्डली सं० २९ में सप्तम माव में भेष राशि है। इस राजि में केंतु स्थित है और उसपर लग्नेश शुक्त और राहु की दृष्टि है।

सन्तमेश —सममेश संगल एकादक भाव में एकादकेश सूर्य और नदमेश तथा बादशेश बुध के साथ युक्त है और उसपर दशमेश चन्द्रमा तथा तृतीयेश और एक्टेख मृहस्पति की दृष्टि है ।

कतत्र कारक—सुक्र अपनी ही राशि में राहु से युक्त और तृतीयेश तमा बण्टेश वृहस्पति से दृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार समम भाव में सिंह राश्चि है और मंगल, बुध और सूर्य स्थित है तथा बृहस्पति से दृष्ट है। अष्टम भाव एक और भारक अंगल और सूर्य सथा दूसरी और राष्ट्र से घिरा हुआ है और साथ ही उसपर शनि की दृष्टि हैं।

निष्कर्ष — असम आव में राह की स्पिति, युक्त पर राहु का बुरा प्रभाव और निष्मा से अष्टम आव पर पाप कर्तरी योग के परिणामस्त्रक्ष जातक ने जो एक हिन्दू है, अपने एक सहयोगी, ईवाई से शादी की । समय भाव और नवांश में अष्ट-मेश चन्द्रमा दोनों ही राहु केनु, बुध और मंगल से बुरी तरह पीड़ित हैं।

# कुण्डली सं० ३०

जन्म तारील २३-१-१८९७ लगभग देशा० अक्षांश २०<sup>०</sup>२० उत्तर, ५ ४४ पूर्व ।

समय १२ बजे दोपहर (स्था, स.)

# राशि नवांश २सं १२ ३ १ शु११ ४के प्रश्वितः ५स १२ १स १स १स १स १स १स १स १स १स १स

सूर्यं की दशा श्रेष-० वर्ष ४ महीने १५ दिन

सप्तम भाव — गुण्डली सं॰ ३० में समम भाव तुला में व तो कोई ग्रह स्थित है भौर न ही उसपर किसी ग्रह को दृष्टि है।

सप्तमेश—मप्तमेश गुक्त, ग्यारहवें माथ में स्थित है और उस पर नवसेश तथा दृष्टिश बृहस्यति की दृष्टि है। कलात्र कारक - शुक्र ग्यारहवे भाव म स्थित होकर वृहस्पति से दृष्ट है। चन्द्रमा से विचार—चन्द्रमा से समय भाव में न तो कोई ग्रह स्थित है और न हो उस पर किसी ग्रह की दृष्ट है। समयेश बृहस्पति बारहवें भाव में स्थित है भोर शुक्र, ममल तथा सनि से दृष्ट है।

निष्कषं — चन्द्रमा से सप्तमेश मारक और गानि की बुष्टि से पीड़ित है। अल से बष्टम मात्र में यनि स्थित है और उस पर मंगल की बृष्टि है। चन्द्रमा से अष्टमेश मंगल शनि की बृष्टि से पीड़ित है। नवाश में अष्टम भाव नीच के मंगल और बृह-स्पति से पीड़ित है। राशि में कारक और समनेश शुक्र पर नवमेश के रूप में बृहस्पति के प्रभाव, अष्टमेश मंगल (चन्द्रमा सं) नवम भाव में और अष्टम भाव बुहस्पति के प्रभाव, अष्टमेश मंगल (चन्द्रमा सं) नवम भाव में और अष्टम भाव (राशि और ववश दोनों में लग्न से) पर अन्धिय गशि में गारक हारा शुरे प्रभाव के परिणामस्वरूप आवक न एक विदेशी से शादी की।

# कुण्डली स० ३१

जन्म तारीत्व २२ २२-१९-१९०२ जन्म समय ५-१६ बजे प्रातः (स्था. स.) देशा० २३°६' उत्तर, ७२°४०' पूर्वे ।





अपुक्र की दशा शेष-१३ वर्ष ११ महीने १२ दिन

सप्तम आव-सप्तम भाव मवराशि में वर्गीतम केतु स्थित है कीर वह नवमेश्व तथा दादशेश बुध से पीड़ित है।

सप्तमेश समयेश मगल एकादश भाव में स्थित है और उस पर अच्छी या बुरी कोई दृष्टि नहीं है किन्तु वह दसमेश चन्द्रमा से युक्त है।

कलन कारक — गुक्र दूसरे भाव में स्थित है तथा द्वितीयेश मंगल से दृष्ट और एकादशेश सूर्य से युक्त है।

चन्द्रमा से विचार--चन्द्रमा से सप्तम भाव कुम्भ गर चतुर्थेश और नवमेश मंगल की दृष्टि है। सप्तमेश शनि अपनी राशि में स्थित है किन्तु वह छठा भाव है और नीच के बृहस्यति से युक्त है। निष्मं -अध्दम भाव पर अध्दमेश शुक्र की दृष्टि है जिन उन मंगल की दृष्टि है। चन्द्रमा से अध्दमेश बृहस्पति शनि के साथ छठ भाव में स्थित है। चन्द्रमा से अध्दम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि है। राशि में उन्त से सातवें भाव में केतु स्थित है। नवांश में अष्टम भाव मंगल और शनि से धिरा हुआ है और पाप करोरी योग में है। जातक ऊँची जाति का हिन्द है और उमने एक पारसी विधवा के साथ शादी की निसके बच्चे थे। इस सादी ने उस कार के लीगों की बहुत दुख पहुंचा। रानि और नवांश में अष्टम भाव और अष्टमेश दन राहु केतु, मक्स और शनि के बुरे प्रभाव के फलस्वरूप ऐसी शादी होते है निसे समार स्वीक्यर नहीं करता।

कुण्डली संख्या ३२

जन्म तारीख २४—७--१९५३, अन्म समय १ ३० वर्गे सध्या ( आई एन टी ) अक्षांश १३° ४' उत्तर, =० १४° एवं।



स्टित्म मादा कुण्डाकी मंद्र ३२ में समम भाग मेप राजि विसी सह की दृष्टि 'ीर स्थिति दोनों से मुक्त है ।

स्वत् मेश —सप्तमेश मंगल १० वें भाव में तीज का है। चूँकि उसकी उच्च रादि! हैं स्वामी शनि चन्द्रमा ने केन्द्र में स्थित है अतः उसका नीच वंग हो जाता है। मगल एकादशेश सूर्य, नजमेश और हावशेश बुध और केतु से युक्त हैं।

कला स्र कारक -- अन्द्रमा म समयेश बुध अप्टम मात्र में नवमेश सूर्य, केनु भौर प्रवेश नवा हादकेश मगल ए युक्त है। चन्द्रमा से सप्तम भाष पर दितीयेश और नृतीयेश शनि की पृष्टि है।

निष्कार्ष -चन्द्रमा से अप्टाम भाष में सभी कारक ग्रहों की स्थिति और सप्तम भाष पर दानि की पृष्टि के कदरवार आतंक ने में एक ब्राह्मण है, इसाई युना के नाथ ज्यादी की। नगीश में सनमेश यृहस्पति मंगल से युक्त है और अब्देश शिन दन्नाद में है।

#### अष्टम भाव

बच्टम भाव से आयु, पैतिक सम्यति, उपहार और अनल्जित धन, मृत्यु के स्वरूप, अपयश, अपमान और मृत्यु से सम्यत्थित विवरण का विचार किया जाता है।

आठवें भाव के महत्व पर दिचार करने के लिए निम्मलिकित बातें महत्वपूर्ण होती है अर्थात (क) भाव (ख) उसका अधिपति (ए) स्थित ग्रह्न (घ) कारक। आठवें भाव में जो योग बनने हैं वे अपना प्रभाव हेंगे। नवाश कुण्डली से भी यही विचार करना चाहिये। यदाप अष्टम भाव के अनेक महत्त्व हैं किन्तु हम मृत्यु के साधन और स्वरूप, समय और स्थान पर विचार करेंगे:

# अष्टमेश का विभिन्न भावों में फल

प्रथम भाद में — जिस व्यक्ति की कुण्डली में अव्यक्ति लग्न में लग्नेश के माथ भिथन हो वह व्यक्ति दरिद्र होगा और अभाव में रहेगा। हर कदम पर उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। यदि अव्यक्तिश निर्देश हो या नवांश लग्न से छंडे, आठवे या वारहवें भाव में स्थित हो तो दुर्भाग्य की तीवता कम हो जाती है। यदि अव्यमेश बुरी तरह पीडित हो तो जातक शारीरिक कव्य से पीडित होगा अपित् रोग और विकृति। उसके शरीर की बनावट कमकोर होगी और उस शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होगा। उसके परिषठ उससे खुश नहीं रहेंगे। सरकार के और से कब्द के कारण उसे चिन्ता रहेगी।

द्वितीय मान में -यदि अष्टमेश द्वितीयश के साथ दूसरे मान म स्थित हा तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से विरा रहेगा। जातक आंख और द्वित के क्ष्ट से पीड़ित रहता है। उसे अस्वास्थ्यकर तथा व्यवद्वीन भीजन करना पड़ता है। उसका परेलू जीवन असक्तीय और झगडों से भरा रहेगा। उसकी पत्नी उसे समझ नहीं पाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपस में मनमुटाव होगा और दोनों अलग भी हो सकते है। यदि बायु ठीक है तो उसे गम्भार बीमारी लग सकती है। यदि बायु ठीक है तो उसे गम्भार बीमारी लग सकती है। यदि बख्दमेश नदाश जान से ६, ५ या १२ वे भाव म हो तो इस परिणाम को तीयता कम हो जाएगी।

तुत्रोय भाव में यद अष्टमेश तृतीयश के साथ तीसरे भाव में स्थित हा तो तीसरे भाव के फल में कभी आती है। जातक को कान की बीमारी हो सकती है या वह बहरा हो नकता है। भाई बहुतों के राय मदभेव होगा जिससे कलह होगा। जातक सभी प्रकार के भय और मानसिक चिन्नाओं स विरा रहेगा। वह वस्तुओं की कल्पना कर सकता है और साथामोह में फंपा रह सकता है। वह कर्ज में जा सकता है और इससे उसे कच्ट होगा। यदि नृतीयेश से मुक्त तीसरे भाव में हियत अब्दर्भेश किसी कारक कह से पीडित हो तो जातक का उत्तरिडन वर्दास्त से बाहर होगा। किन्तु यदि अब्दर्भेश बच्छेश या द्वादशेश से युक्त हो तो उसने परिषाम त्रुप हो सकते हैं। वह लेखन या एजेन्सी के माध्यम से धन प्राप्त कर सकता है।

चतुर्य भाव में —यदि अव्यक्षेत्र चतुर्वेश से युक्त होकर चौथे भाव में स्थित हो तो जातक की मानासेक सान्ति छिन्त भिन्त रहेगी। परेलू कलह, विलोध और अन्य समस्याएँ बहुँगी। सां का स्वास्थ्य विगड़ सकता है और इससे शिव्ह हो सकती है। जातक अपने मकान, भूमि और सबारी के सम्बन्ध में समस्याओं से चिरा रह सकता है। यदि बुरे प्रभाव अधिक हों तो उसकी भूमि और अचल सम्पत्ति उसके हाथ से जा सकती है जिस पर वह नियन्त्रण नहीं कर पाएगा। उसकी सवारियां गुम हो सकती हैं या नथ्ट हो सकती हैं। उसके पालतू पशु बीमार हो सकते हैं या मर सकते हैं। भत्मधिक बुरा प्रभाव होने पर वह विदेश में अपने भाग्योदय के छिये ना सकता है जहा उसे सभी प्रकार की हानियों और कल्ट का सामना करना पड़ेगा। मेरी में विपरीन स्थित और अपने वरिष्ठों की नाराजगी की सम्भावना है।

पंचम भाव में यदि अन्तमंश पंचमेश के साथ पंचम भाव में स्थित हों तो जातक के बच्चे कन्द पा सकत हैं। वे अपराध कर सकते हैं और ऐसी स्थित चैदा कर सकते हैं जिसका जातक की प्रसिद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। अयथा जातक और उसके पिता के बीच मतभद हो सकता है। जातक का बच्चा बीमार हो सकता है और उससे यह पीड़ित हाया। यदि हुएे प्रभाव अधिक हों तो एक बच्चे की जन्म रुत हो मुत्य हो सकती है या शारीरिक उत्पीधन बयवा मानसिक बाधा के कारण जातक की चिन्ता उद सकती है। जातक अपने स्वास्थ्य से भी पीडिन रह सकता है। यदि अन्तमंश नवाश लग्न से ६, ५२ या द वें माथ में हो तो चुरे फल काफी कम हो जाते हैं। परन्तु यदि केन्द्र या तिकरेण में बली हो तो परिणान बौर गहन हो जाते हैं। चू कि पचम भाव बुद्धि का स्थान होता है अत. जातक उत्तेजना या मानसिक खराओं से पीडित हो सकता है।

जब नवमग पत्रम भाव में अल्हमेश से युक्त हो और लग्नेश नीच का हो तो जातक को न ता जान होगा और नहीं धन। वह प्रतिपक्षी, कामुक और चित्रचिष्ठा होगा। वह धूने, ईश्वर और पवित्रक्षमा को गाली देशा है तथा अपनी पत्नी और बच्चों से निन्दा पाता है।

छडे भाग मं यदि अन्तमश्च बच्छेश से मुक्त हो र र छडे आय में स्थित हो तो राजयोग बनता है। इसके परिणाम स्वरूप अपार धन, प्रसिद्धि और दन्छित बस्तु की प्राप्ति होती है। किन्तु चूँ कि छठा भाव रोग स्थान होता है बतः आतक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यदि पीड़ित हो तो जातक को चोरों से धन की हानि होगी और त्यायालय तथा पुलिस से कब्ट होगा। यदि अब्टमेश केन्द्र या निकोण में हो तो बूरे प्रकाद और तीव हो जाते हैं। जातक के मामा को काफी कब्ट हो सकता है। यदि बब्टेंश बली हो तो बहु उसके कब्टों पर काबू पा लेता है और जातक को विजयी बनाता है। उसका बुरा चाहने वालों और शबुओं का प्रयास विकल्प हो जाता है।

सप्तम भाव में — यदि अष्टमेश सप्तमेश के साथ सप्तम भाव में रियत हो तो इससे अध्यु कम हो जाती है। जातक की परनी का स्वास्प्य खराब रहता है। यदि पीड़ित हो तो जातक भी बीमारियों का शिकार हो जाता है। यह विदेश जा सकता है जहाँ पर असका स्वास्थ्य विगडेगा और उसके सामने समस्याएँ अध्योग। यदि सप्तम मेश और अष्टनेश वाली हों तो जातक राजनियक उद्देश्यों से विदेश की यात्रा करेगा और स्वयं विष्यात होगा।

अष्टम भाव में — यदि अष्टमेश वली होकर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक की अर्थु लम्बी होती है और मुख प्राप्त करता है। वह पूर्व जीवन में प्राप्त गृण के अर्थार पर भूमि, सवारी, अधिकार और स्थिति प्राप्त करेगा। यदि अष्टमेश निर्वल हो हो। उसे गम्भीर कष्ट नहीं होगा किन्तु उत्तम भाग्य का आवन्य भी नहीं निल सकता है। जातक के पिता की मृत्यु हो नकतो है या वे संकट में पड सकते हैं। यदि अष्टमेश पीडित हो तो जातक अपने वचन में अत्रक्त रहेगा। गलत काम करने में तत्वर रहेगा और इससे उसे हानि होगी।

नवम भाव में — यद अण्टमेश नवसेश के साथ नवम भाव में स्थित हो और टम पर अनिष्ट प्रभाव हों तो जानक अपने दिता की सम्पत्ति से विचन रह सकता है। दिना के साथ मतभेद हो सकता है। यदि पिता का नैस्पित कारक दूर्य पीडित हो तो नवमेदा के दशाकाल में पिता की मृत्यू हो सफतो है। विच धुभ प्रभाव से युक्त हो तो जातक को उनके पिता को सम्पत्ति मिलनो है। विच के साथ सम्याध मिलनो है। विच होता है। यदि नवसेश निर्वल हो तो जातक सभी अकार की आधिक शिवनाइयों दुख और दुर्भाग्य से नीई न रहता है। उसके निष्ठ और सगे सम्बन्धी उसे छोड़ जाएँगे और विग्वत अधिकारी उसमे गलती विकालेगे। यदि नवस्य में अपने हो जाएँगे और विग्वत अधिकारी उसमे गलती विकालेगे। यदि नवस्य में अपने इसे छोड़ जाएँगे और विग्वत अधिकारी उसमे गलती विकालेगे। यदि नवस्य में अपने हो साथगे।

दशम भाज में —यदि अष्टमेश दसमेश के साथ दसम भाग में स्थित हो तो जीवन में जातक की प्रगति भीगी रहेगी। उसे अपने कार्यों में बाधाओं और अड़चनों का सामना करना पहुंगा। सपुंचित सबिध में उसके अधीनस्य उससे पहुंछ पदीलात हो नाएँगे और उसकी योग्यता पर ध्यान नहीं दिवा जाएगा। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये धोखा और अनुचित साधनों का सहारा छे सकता है। उसके विचार घुन्छ हैं होंगे और उसके कायों से सरकार का रोग बढ़ेगा। वह दरिद्रता से पीड़ित हो सकता है। यदि द्वितीयेश भी पीढ़ित हो और अब्दमेश से पुक्त हो तो अन्यधिक कर्ज और उसे अदा करने में अधमर्थ होने के कारण उसकी प्रसिद्ध में कमी आ सकती है। यदि अब्दमेश नर्वाश लग्न से ६, द या ५२ वें भाव में स्थित हो नो बुरे प्रभाव में काफी कमी हो जानी है। यदि अब्दमेश दशम भाव में स्थित हो नो बुरे प्रभाव में काफी कमी हो जानी है। यदि अब्दमेश दशम भाव में स्थित

एकादश साव में —यद अष्टमेश एकादशेश के साथ एकादश मान में स्थित हो तो निकट सिन्नों को कष्ट हो सकता है। बड़े माई के ऊपर विकट समय आ सकता है। उसके साथ सम्बन्ध विषड सकता है। अथवा बड़ा माई अपने अनैतिक व्यवहार और आचरण द्वारा जातक और उसके परिवार के लिए यन्त्रणा का कारण बन सकता है। कारोबार में हानि हो सकती है और यह कर्ज में जा सकता है। यदि इस योग पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो कष्ट होगा किन्तु इसपर कह्यू पाने के लिए जातक को मिन्नों और बड़े माई से सहायता निकती है। युरे प्रभावों से अशुभ परिणामों में वृद्धि हो जाती है।

द्वादश भाव में — यदि बण्टमेश १२ वें भाव के स्वामी के साथ १२ वें भाव में स्थित हो तो राजयोग बनता है। यदि कोई शुम यह बण्टमेश से मुक्त हो तो विपरीत परिणाम की आशा की जा सकती है। मित्र के विश्वासघात के फलस्थरूप अनेक समस्याएँ और दुख जा सकता है। अप्रत्याशित व्यय होगा और आधिक हानि होगी। यदि अब्दमेश १२ वें भाव में हो और द्वादशेश त्रिकोण या केन्द्र में बनुकूल स्थित में हो तो जातक को मामिक अध्ययन और धर्मपरायणता में लाम होगा। उसपर प्राधिकार सम्बन्धी कुछ पद और स्थान चोप दिया नाएगा। यदि अशुभ प्रहों से पीड़ित हो तो जातक गुम्न रूप से अनेतिक कार्यों का सहारा के सकता है। इस प्रकार के कार्यों में बलात्कार, व्यक्तिचार, धन की जालसाजी (वारहवाँ भाव गुम और घोलाधड़ी का भाव होता है। अब्दम भाव अचानक धन की प्राप्ति का द्योतक होता है) और व्यापार शामिल होगा।

ये फड़ साधारण होते हैं, लग्न, चन्द्रमा और पालू देशा के बल के आधार पर इनमें कमी वेसी हो सकती है। जहाँ फड़ अपराध कार्य से सम्बन्धित हो वहाँ लग्न, चन्द्रमा और दसम भाव (कर्मस्थान) के बल पर विचार करके ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। यवि ये तथ्य अनुकूल हों तो जातक कुछ और ढंग से कार्य करने की लालायित होसा किन्तु वह अपनी लालसा पर काबू पा लेगा और स्वयं को नियम्त्रित कर लेगा। इस प्रकार के मामले में मस्तिष्क की स्थिति पर कार्य निर्धर करेगा और इसे कार्य में व्यक्त नहीं करेगा।

# अन्य महत्त्वपूर्णं योग

यदि अष्टम भाव में सारक ग्रह स्थित हो तो जातक की अप्राकृतिक मृत्यु होती है जैसे आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना। यदि अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों के प्रभाव हों तो स्वाभाविक मृत्यु होती है अर्थात् वीमारी से या बुढ़ापे से। यदि अष्टमेश का आपस में सम्बन्ध हो तो स्वास्थ्य खराब होने से मृत्यु होती है, यदि इस मामले में छठा भाव और आठवां भाव बुरी तरह पीड़ित हों तो लग्बो बीमारी के बाद मृत्यु होती है जैसा कि चिरकालिक रोग के मामले में होता है।

भायु ( जीवन काल ) को चार मागों में बांटा जा सकता है—

- १. बालारिष्ट या शीघ्र मृत्यु —४ वर्षी तक
- २. अल्पायु -८ से ३२ वर्षी तक
- रे. मध्यम आयु---६२ से ७५ वर्षों तक
- ४. पूर्ण आयु---७५ से १२० वर्षी सक

जीवन काल के विभाजन के सम्बन्ध में प्राचीन अधिकृत पुस्तकों से निम्नलिखित योगों को छाँट कर निकाला गया है।

# बालारिष्ट

निम्नलिखित योगों से बालारिक्ट का संकेश मिलता है-

- पदि चन्द्रमा ८,१२ या ६ ठे माव में स्थित हो और उसपर अधुमग्रह राहु
   की वृष्टि हो तो वालक की मृत्यु शोघ्र हो जाती है।
- २. चन्द्रमा शनि से युक्त हो, सूर्य १२वें भाव में हो और सगल चौथे भाव में हो तो बच्चा और उसकी माँ दोनों की मृत्यु हो जाती है।
- २. यदि जन्द्रमा लग्न में हो और उपपर शुभ दृष्टि न हो और यदि दोनों अधुभ ग्रहों से धिरे हुए हों हो अध्या और उसकी मी दोनों की मृत्यु हो जाती है।
- ४. यदि ६, द और १२वें भाव में अशुभ ग्रह स्थित हों और शुम ग्रह की युक्ति न हो और शुक्र या बृहस्पति अशुभ ग्रहों के बीच में पड़े हों ती बच्चा सौर उसकी मां दोनों की मृत्यु हो जाती है।

- ४. मदि लग्न से १. ४, ७, और द वें आब में अशुस ग्रह स्थित हों तो बच्चा और उसकी माँ दोनों की मृत्यु हो जाती है ।
- ६ यदि एस्त चन्द्रमा लग्न में शनि से युक्त हो और मंगल अव्हम मान में स्थित हो तो बच्चा और उसकी माँ दोनों की मृत्यु हो जाएगी।
- ७. यदि लग्न से छठे और बारहवें भाव में अशुभ ग्रह स्थित हों तो जन्म से तुरन्त बाद बच्चा मर जाता है।
- द. यदि सीण चन्द्रमा लग्न में स्थित हो और लग्न से केन्द्र या अव्यम मान में अशुभ प्रह स्थित हो तो बच्चे की मृत्यु शीष्ट्रा होती है ।
- ९. बाँद लग्न से ६ या ८ वें भाव में शुभ प्रह हो और उस पर अशुभ प्रहों की दृष्टि हो वो बच्चा एक महीने के भीतर भर जाता है।
- १०. यदि लग्न से ६ या ८ वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि युक्त हों और किसी शुभ कह की युक्ति या दृष्टि न हो तो बच्चा बीझ मर जाता है।
- ११. यदि लम्न से पंचम भाव में सूर्य, अंगल और शनि स्थित हों तो बच्चे औ भृत्यु हो जाती है।
- 1२. यदि लग्नेया नीच का हो और शनि लग्न से ७ या ८ वें साद में स्थित हो तो दच्या काफी बीमार रहता है और शीघ्र मर जाता है।
- १३. यदि लग्नेश सूर्य से युक्त हो और अष्टमेश दबा हुआ हो तो अब्बा शोफ्र मर जाता है।
- १४. यदि चन्द्रभा अञ्चल राशि या नवांश्व में स्थित हो और उस पर कोई शुण दृष्टि न हो और पाँचमें तथा नवमं भाव में अञ्चल प्रह स्थित हो तो बच्चा शीझ मेर जाता है।
- १५. यदि, ८, ९ और १२ वें भाव में क्रमशः चन्द्रमा, मंगळ, सूर्य और श्रीक्रियत हों तो बच्चा शीझ मर जाता है।
- १६. चन्द्रमा अशुभ ग्रह से युक्त होकर ५,९,१२,७ और लग्न भान में स्थित होता है और उसपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टिया युक्ति नहीं होती तो छसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है।
- १७. जब चन्द्रमा लग्न या लग्न से ६, ८ या १२ वें मान में स्थित हो और जसपर बजुभ ग्रह की दृष्टि हो तथा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और केन्द्र में कोई शुभ ग्रह न हो तो बच्चा सीध्य मर जाता है।
  - १८. जब लग्न माथ में जलीय राशि हो भीर वहाँ पर चन्द्रमा स्थित हो और

सानि स्थित हो या शनि शुभ ग्रहों के साथ केन्द्र में स्थित हो तो बच्चा शीछ मर जाता है।

२९. यदि लग्न और सप्तम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो और अशुभ ग्रह से युक्त चन्द्रमा पर किसी गुभ शह की दृष्टिन हो तो बच्धा शोध मर जाता है।

२०. यदि सीण जन्द्रमा १२ वें भाव में हो, सभी बगुभ प्रह अष्टम भाव में हों सौर केन्द्र में कोई गुभ प्रह न हो तो बच्चा जल्द ही मर जाता है।

२१. चन्द्रमा और राहु अशुभ ग्रह से युक्त होकर मंगल के साथ अब्टम भाव में स्थित हों तो बच्चा जल्द ही मर जाता है विद इस मामले में लग्न में सूर्य स्थित हो वो आपेरशन से मृत्यु होती है।

२२. यदि वकी यह छठे या आठवें भाव में या मंगल की राशि में केन्द्र में स्थित ही और उसपर मंगल की दृष्टि भी ही तो बच्चा तीन वर्षी तक जोदिश रहता है।

२३ यदि कर्क सम्म में चन्द्रमा और मंगल स्थित हों और ४,८ तथा ५० वें भाषों में कोई यह न हो तो बच्चे की तीन वर्ष में मृत्यु हो जाती है।

२४. यदि छडे और आधर्वे भाग में कर्क राज्ञि हो वहाँ पर बुध स्थित हो तथा चन्द्रमा से दृष्ट हो तो बच्चे को चार वर्ष में मृत्यु हो जाती है।

तथ. यदि लग्न में राह हो और उसपर किसी एक अशुभ ग्रह की दृष्टिया युक्ति हो तो वच्चा पांच वर्ष में मर जाता है।

२६. यदि शुक्र ६ या १२ वें भाष में कई राशि में स्वित हो और अञ्चय महदारा इंटर हो तो बच्चे की छः वर्ष में मृत्यु हो जाती है।

२७. यदि लग्न संग्रल या शन्ति से पीड़ित हो और सातर्ने भाव में श्रीण चन्द्रमा स्थित हो तो बच्चे की छठंगा सातर्ने वर्ष में मृत्यु हो जाती हैं।

२५. घदि शनि, संगल और शुक्र लग्न में स्थित हों और उनपर वृहस्पति की द्वीप्ट न हो और क्षीप चन्द्रमा सप्तम भाव में हो तो बच्चे की सातवें वर्ष में मृत्यु हो वाती है।

२९, यदि छठे और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हों और पंचम तथा नवम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हों तो बच्चे की आठवें वर्ष में मृत्यु हो जाती है।

# बालारिष्ट के लिए प्रतिकारक

शुभ ग्रहों और चन्द्रमा की भुख स्थितियों में चाल्यकाल में मृत्रु से रक्षा हो। सकती है। कुछ मानक योग की वे दिये जाते हैं।

यदि पूर्ण चन्द्रमा हो और उच्च स्थिति, शुभ राशि या नवांश में हो तो वाल्य-काल में मृत्यु का खतरा टक जाता है। जब लम्नेश केन्द्र में बली हो और शुभ सह से युक्त या दृष्ट हो और उध पर किसी अञ्चभ ग्रह की दृष्टिन हो तो बालारिष्ट योग निष्यभाव हो जाता है। यदि बृहस्यति, शुक्त या बुध अशुभ ग्रह की दृष्टि से मुक्त होकर केन्द्र में स्थित हो तो क्ष्ण्डली में अन्य बूरे प्रभावीं के बावजूद बच्चा काफी समय तक जीवित रहता है। लग्न से ३, ६ या १९ वें भाव में राहु स्थित होने पर सीघा मृत्यु का योग कट जाता है। केन्द्र में बकी वृहस्पति बाल्यकाल में मृत्यु से बच्चे को बचाता है। यदि चान्द्रमास के शुक्क पक्ष में रात का जन्म हो या चान्द्रमः स के कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो तो शुभ और अशुभ दोनों ग्रहासे दृष्ट चन्द्रभा के छठे या आठवें पाय में स्थित होने के बावजूद बच्चे की आयु लम्बी हाती जुक से दृष्ट उचन का चन्द्रमा, या चन्द्रमा जिस राशि में है उसका स्वाभी शुभ प्रहों से दृष्ट होकर लग्न में स्थित होने पर वात्यकाल में मृत्यु से रक्षा होती है। यदि जन्म समय तीन प्रह उच्च के हों या स्वगृही हों तो आयु के लिए अलाभप्रद वरज्ञा यहाँ के अन्य योग पर कानू पाने में बच्चे की सहायता मिलती है। यदि रूपनेश केन्द्र वा त्रिकोण में बली होकर स्थित हो तो बुरे प्रभाव समास हो जाते हैं। सुमा प्रहों से इष्ट मेप, दुषम या कर्क लग्न में राहु बच्चे की रक्षा करता है।

# अल्गायु

म और ३२ वर्षों के बीच मृत्यु हो जान पर उसे अल्पायु कहा जाता है। अल्पायु के लिए कुछ निम्नलिखित योग होते हैं—

- (१) लग्न संपंचम भाव में सूर्य, अन्द्रमा और मंगल स्थित होने पर ९ वर्षे में मृत्युहो सकती है।
- (२) यदि लग्नेश अधुभा प्रहृहो और चन्द्रमा से १२ वें स्थान पर हो और इसपर अधुभ प्रह की दृष्टिभी हो तो नवें वर्ष में मृत्यु हो जाती है।
- (३) यदि चन्द्रमा सिंह राश्चिमें हो, सूर्य और शनिलन्त से आठवें भाद में हों और शुक्र दूसरे भाव में हो तो बच्चे की मृत्यु ५२ वें वर्ष में हो जाती है।
- (४) यदि सूर्व वृषभ के नवाश में हो और शनि वृश्विक के नवाश में हो तो १२ वें वर्ष में जीवन का अन्त हो जाता है।
- (५) यदि शनि नवाश में सिंह में हो और उसपर राहुकी दृष्टि हो तो वच्चे की १५ वर्ष की आयु में मृत्यु हो सकती है।
  - (६) यदि लग्देश उच्याकाहो किन्दु उस पर किशी शुभ प्रहकी दृष्टि न ही

"

और शिन नवांश में मीन या धनु में स्वित हो और उसपर राहु की दृष्टि हो तो जातक की आयु ५९ वर्ष होती है।

- (७) जब चन्द्रमा लग्न से छउँया आठवें माथ में स्थित हो और केन्द्र में अयुभ बहों पर कोई शुभ दृष्टिन हो तो २० वर्ष में मृत्यु हो जाती है।
- (द) यदि भंगल और बहस्पति लग्न में हों, चन्द्रमा सप्तम भाव में हो और अष्टम भाव में शुभ या अशुभ ग्रह स्थित हो तो २२ वर्ष की उन्न में जीवन का अन्त हो जाता है।
- (९) यदि लग्नेश लग्न में हो, अष्टमेश नवम माव में हो और अष्टम माव के सह पर अधुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक २४ वर्षों तक जीवित रहता है।
- (१०) यदि अष्टमेस और द्वादशेश निर्देश हो और शनि लग्त में द्विस्वमाद राशि में स्थित हो तो २४ वर्ष की अध्यु में मृत्यु होती है।
- (११) यदि लग्न में मंगल हो और सूर्य तथा शक्ति केन्द्र में स्थित हों तो २० वर्ष की आयु में जीवन का बन्त हो आता है।
- (१२) यदि अग्न से अष्टमेश वा भन्द्रमा १२ वें भाव में केन्द्र में स्थित हो तो जातक २४ वधौं तक जीवित रहता है।
- (१३) यदि शनि लग्न में शक्षु राशि में ही और ३,६,९ या १२ वें मर्जों में शुभ प्रह हों तो जातक की आयु २६ या २७ वर्ष की होती है।
- (१४) जब सूर्य, चन्द्रमा और शन्द्रि अध्यम भाव में युक्त हों तो जातक २९ वर्षों तक जीवित रहता है।
- (१९) यदि वष्टमेश केन्द्र में हो और लमेश कमजोर हो तो जातक ३२ वर्षों वक जीवित रहता है।
- (१६) यदि बली बुध केन्द्र में स्थित हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो २० वर्ष की बायु में जातक की मृत्यु हो जाती है।
- (१७) महि लग्नेश और चन्द्रमा कमजोर हों और आपोक्लिस (३,६,९,९२) में स्थित हों और उनपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो हो। जातक ३२ वर्षी तक जीवित रहता है।
- (१६) यदि सूर्य लग्न में स्थित हो और दोनों ओर से अशुभ ग्रहों से भिरा हुमा हो तो जालक ३१ वर्षों सक जीवित रहता है।
- (१९) जब केन्द्र में कोई शुभ ग्रह न हो और अष्टम भाव में एक ग्रह स्थित हो तो जातक ३० वर्षों तक जीवित रहता है।

- (२०) जब अष्टमेश शनि हो या किसी अन्य अशुभ ग्रह से युक्त होकर कोई असुभ ग्रह बुरे षष्ट्यं स में स्थित हो तो जातक की आयु कम होगी।
- (२१) जब लग्न में अशुभ प्रहृ स्थित हो और चन्द्रमा भी अशुभ प्रहों से युक्त हो तथा उस पर कोई शुभ दृष्टिन हो तो इससे अल्पायु होती है।

#### मन्यम आय्

मध्यम आयु ३२ से ७५ वर्षों की होती है। निम्नलिखित योगों से मध्यम आयु का संकेत मिलता है।

- (१) यदि वृहस्पति लग्नेश होकर कमजोर हो और ६,८ या १२ वें भाष में, केन्द्र और त्रिकोण में अशुभ ग्रह स्थित हो तो जातक की मध्यम आयु होगी।
- (२) यदि अष्टम भाव में अञ्चल ग्रह स्थित हो, शनि छठे भाव में हो और विकोण या केन्द्र में शुभ ग्रह स्थित हो तो मध्यम आयु का संकेत मिलता है।
- ३, यदि २, ३, ४, ८ और ११ वें भाव में अशुभ ग्रह स्थित हों तो जातक की बायु, मध्यम होगी।
- ४. यदि लग्नेश कमजोर हो, ६, व और १२वें माव में अशुम ग्रह हों, बृहस्यति केन्द्र या मूल विकोण में हो और अशुभ ग्रह लग्न से युक्त हो तो जातक की भायु मध्यम होती है।
- ५. केन्द्र में शुभ ग्रह, चन्द्रमा उच्च का और बली रूपेश से ६० वर्षों की आयु होती है।
- ६. यदि शुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हों, बृहस्पति लग्न में ही और चन्डमा या लग्न से अध्यम भाव में अशुभ ग्रह की युक्ति हो तो जातक ७० वर्ष तक जीवित रहता है।
- ७. यदि बुध केन्द्र में बली हो, अष्टम भाव में कोई ग्रह न हों किन्तु उसपर क्षुष ग्रह की वृष्टि हो सो जातक ४० वर्ष तक जीवित रहता है ।
- द, यदि शुभ ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो और चन्द्रमा लग्न या ककें राशि में हो तो जातक ६० वर्ष तक जीवित रहता है।
- ९. यदि बृहस्पति केन्द्र में हो, छन्त और और चन्द्रमा अञ्चुभ प्रहों की दृष्टि था युक्ति से मृक्त हो, अष्टम भाव रिक्त हो और शुभ प्रह केन्द्र में हो इसका परिणाम मध्यम जायु होती है।
- १०. यदि अध्यमेश केन्द्र में हो और सूर्य तथा शनि तीसरे या छठे भाव में स्थित हो जो भकर राशि हो तो जातक ३४ वर्ष तक जीवित रहता है।

- १९. यदि अप्टमेश रूपन में हो तो आतक ४० वर्ष तक जीवित रहता है।
- ५२. यदि चन्द्रमा लग्न या अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो गदि बुध चौथे या दसमें भाव में हो, यदि शुक्र भीर मृहस्पति किसी भाव में युक्त हों तो जातक की आयु ५० वर्ष होती है।
- १३. यदि लग्नेश ६.८ या १२ वे भाव में चन्द्रमा से युक्त हो परन्तु अन्यया बली हो और लग्नेश नवाश में मकर या कुंभ शाशि में हो तो जातक ५८ वर्ष तक जीवित रहता है।
- १४. यदि सभी ग्रह पंचम भाव में स्थित हों तो जातक ६० वर्ष सक जीवित रहता है।
- १५. यदि शुभ ग्रह अपनी ही राशि में स्थित हों और चन्द्रमा अग्र में उच्च का हो तो जातक ६० वर्ष तक जीवित रहता है।

# पूर्णायु

यदि केन्द्र में गुभ यह स्थित हो और लगेश शुभ ग्रहों से युक्त हो या वृहस्पति से दृष्ट हो तो पूर्ण आयु (७६ से १२० वर्ष) का सकेत मिलता है। जब अष्टम भाव में तीन ग्रह हों और वे क्रमशः उच्च राजि, मित्र राणि और स्वराशि में हों तो आयु पूर्ण होती है। यदि शनि या अष्टमेश उच्च ग्रह के साथ शुक्त हों तो पूर्णायु होती है। निम्निक्षित मामलों में पूर्ण आयु होती है।

- १. यदि मूर्व शिन और मंगल चर नवांश में स्थित हों, वृहस्पति और शुक्र स्थिर नयश्च में हों और चन्द्रमा तथा बुख डिस्थमाव नवांस में हों तो जातक १०० वर्ष तक जीवित रहता है।
- र. यदि लग्नेस केन्द्र में स्थित हो और १२ वें तथा छठे भावों में अशुभ प्रह हों तो जातक की अ।यु लम्बी होती है।
- ३. यदि दसमेश उच्च का हो और अष्टम भाव मे अशुभ ग्रह हों तो इससे जातक की आयु लम्बी होती है!
- ४. यदि अशुभ ग्रह ३,६ और १९ वें भाव में हों और शुभ ग्रह लग्न से ६,७ और ८ वें भाव मे स्थित हों तो जातक की आगुलम्बी होती है।
- प्र, जब लग्नेश शुक्त और बृहस्पति के साथ युक्त हो या शुक्र और बृहस्पति से दृष्ट हो और स्वयं केन्द्र में स्थित हो तो जातक की आयु लम्बी होती है।
- ६. यदि लग्नेश या अष्टमेश क्षाठवें या ग्यारहवें भाव में स्थित हो तो जातक की आयु लम्बी होती है।

- ए. यदि सनि केन्द्र में प्रथम, दसम और अध्यम भाव के स्वामी के साथ युक्त हो हो इससे छम्बी आयुक्ता संकेत मिलता है।
- द. यदि अष्टमेश अपनी स्वराति में स्थित हो या शनि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को सम्बी आबु होती है।
- ९. यदि बृहस्पति उच्च का हो. बुभ राशि अपनी मूलिकोण राशि में हीं और लग्नेश बर्जी हो तो सम्बन्धित व्यक्ति ८० वर्ष तक जीवित रहता है।
- ्व यदि पंचम या नवस भावों में सुभ ग्रह हों और लग्न कर्क राशि हो दिया उसमें बृहस्पति स्थित हो तो जातक की आयु ८० वर्ष होती है।
  - ११. यदि सभी ग्रह नवम भाव में स्थित हों तो जातक की अायु पूर्ण होगी।
- १२, पदि सभी प्रह केन्द्र में स्थित हों और वे अशुभ नवांश में हों तो जातक की आयुद्ध वर्ष होगी।
- १३. यदि अशुभ ग्रह दवकर शुभ नवांश में उपचय (३,६,१०,११) में स्थित हों तो जातक की पूर्ण आयु होगी।
- १४. यदि लग्न में वनु का दूसरा भाग उदय हो रहा हो, सभी ग्रह अपने उच्च के हों और बुध कृषभ में २४° का हो तो जातक की आयु पूर्ण होती है।
- १५. यदि अनि प्रथम यर नवम भाव में स्थित हो और चन्द्रमा १२ वें या नवम भाव में स्थित हो तो जातक को पूर्ण आयुका जानन्द मिलता है।

लानेश और सभी शुभ प्रहों के क्रमश. केन्द्र (१,४,७,९०), पनफर (२,४,८,९९) और आयोगिलम (३,६,९,९२) में स्थित होने के अनुसार जातक का जीवन काल लम्बा, मध्यस या कम निर्धारित किया जा सकता है। यदि केन्द्र, पनफर या आयो-विलम में अध्योश या अधुभ यह स्थित हों तो जीवन काल क्रमानुसार कम, मध्यम, या लम्बा होगा।

कुण्डली में बहों की उपरोक्त स्थित भाष देसकर आयु के बारे में शोध निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आयु का सही निर्धारण करने से पूर्व ग्रहों के सापेक्ष बलों को संतुलित कर लेना चाहिए।

# अंडरम भाव में स्थित ग्रह

सूर्य -पिंद अष्टम भाव में उच्च कर सूर्य स्थित हो तो जातक की आयु लम्बी होती है। यह आकर्षक और कुकल बक्ता होता है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो यह चेहरे और किर में घाव से कृष्ट गाएगा और जीवन में असंदुष्ट रहेगा। उसकी भौतें कमजोर होंगी। वह दरिद्रता से पीड़ित होगा और सान्त जीवन उसकी भौतें कमजोर होंगी। वह दरिद्रता से पीड़ित होगा और सान्त जीवन

विताएगा। यदि अष्टमेश या एकादशेश से युक्त हो तो उसे सट्टा के माध्यम से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। उसे सतान कम और अधिकतर पुरुष होंगे। यदि सूर्य अष्टम भाग में हो चन्द्रमा या राहु हादश भाग में हो और अनि त्रिकीण में हो तो जातक दांत की बोमारी से पीड़ित रहता है।

चन्द्रमा अष्टम भाव में चन्द्रमा के स्थित होने पर जातक मानसिक रूप से अमित होता है। वह अपभीत होता है और मनोदशा से पीड़ित रहता है। वह स्थारपर और जरवस्थ होगा। जातक के बाल्यकाल में ही माता की मृत्यु हो सकती है। उसका शरीर पतला होगा और अस्ति कमजोर होंगी। वह निरासत में आसानी से अन प्राप्त करता है। वह लड़ाई और मनोविनोद का शोकीन होगा तथा उदार दिल वाला होगा। जातक को अधिक पसीना आएगा। यदि मंगल और अनि युक्त हों और चन्द्रमा अष्टम भाव में हो तो जातक की अखि की रोशनी प्रभावित होगी।

मंगल—यदि कोई अन्य उपशमन तथ्य न हों तो जातक की आयु कम होगी और उसकी पत्नी (या पति) की भृत्यु हो सकती है। उसके बच्चे कम होंगे। वह विवाहेतर जीवन का सहारा लेकर अपनी काम वासना को संतुष्ट करना चाहेगा। वह अपने संवन्धियों से घृणा करेगा। उसके घरेलू जीवन में कलह रहेगा बार वह विवासीर जैसे खून की जीमारी से पीडित रहेगा। यह अनेक लोगों पर खासन करेगा।

विद मंगल अष्टम भाव में हो, लग्न अवर राशि हो, शुक्र नवम भाव में हो और बृहस्पति वितीयेश हो तो जातक दास का जीवन ध्यतीत करने के लिए भाष्य होगा।

बुध-जब बष्टम भाव में हो तो जातक में अनेक उत्तम गुण होंगे। वह अपनी सौजन्यता और शिष्टता के लिए प्रख्यात होगा। वह पूर्वजों की अपेक्षा स्वअजंन से काफी धन प्राप्त करेगा। वह विद्वान होगा और अनेक विषयों में अपनी विद्वत्ता के लिए विख्यात होगा। काफी समय तक जीदित रहेगा किन्तु उसका शरीर कमजोर होगा।

बृहस्पति जातक दुली किन्तु उदार हृदय बाला होगा। वह काफी समय एक जीवित रहेगा। उसे बोलने में कठिनाई होगी। दह नीच काम कर सकता है किन्तु उच्च बनने का नाटक करेगा। वह विषयाओं के साथ सम्पर्क रस सकता है। उसकी आदतें गन्दी होंगी और वह बृहदंत्र शोय से पीड़ित होगा। उसकी मृत्यु विना दवें के होगी। यदि बृहस्पति नीच का हो और चन्द्रमा छस्न से नीचे माव में होतो जातक नौकर होगा और हमेशा आशा का पालन करेगा।

शुक्त — प्रष्टम भाव में शुक्र की स्थिति से अनेक लाभ हैं। जातक के पास काफी धन होया। वह आराम का जीवन विताएगा और उसके पास जीवन की सारी सुविधाएँ होंगी। जातक की भाँ को खतरा हो सकता है। जातक को जीवन के आरम्भ में मायनात्मक विरक्ति हो सकती है जिससे वह बाद के जीवन में साधुना का सहारा ले सकता है। यदि शुक्त अध्यम भाव में उच्च का हो तो जातक को काफी घन प्राप्त होता है। यदि राशि में शुक्र अध्यम भाव में नीच का हो या नवांश में शनि की राशि में स्थित हो और शनि से दृष्ट हो तो जातक सहायक बनता है और अपनी भाँ के साथ कड़ी मजदूरी करता है।

शासि—अब्देस भाव में शति स्थित होने पर बायु अच्छी होती है किन्तु जीवन में अनेक उत्तरहायित्व होते हैं। जातक अनेक किनाइयों के साथ अति अध्यवसाय के माह्यम से अपना कार्य करेगा। उसकी आंखें दोष पूर्ण होंगी। उसके बच्चे कम होंगे। यह तोंद वाला होगा तथा अपनी जाति से बाहर की स्त्री की सगति का इच्छुक होगा। वह दमा और फेंफड़े के रोग से पीड़ित रह सकता है। यदि अशुभ महों से पीड़ित हो तो अपने बच्चों के कारण उसे कच्ट और दुल होगा। जातक वेदमान और निदंयी होगा। जव शिंम अध्य भाव में मंगल के साथ हो, राहु लच्च में हो और मुलिका त्रिकोण में स्थित हो तो जातक अपने प्रजनन अंग में रोग से पीड़ित होता है। यदि अष्टम भाव में संगल के साथ हो, राहु लच्च में हो और मुलिका त्रिकोण में स्थित हो तो जातक अपने प्रजनन अंग में रोग से पीड़ित होता है। यदि अष्टम भाव में शिंन के साथ चन्द्रमा युक्त हो तो इससे उदर वायु और स्लीहा का कष्ट होता है।

राहु -- जातक लोक निन्दा से पीडित होगा। वह अनेक बीमारियों से कच्ट पाएगा। वह दुष्ट, झगड़ालू और चरित्रहीन होगा। यदि अशुभ ग्रह से युक्त हो और राहु ८, १२ या पंचम भाव में हो तो जातक मानसिक अव्यवस्था से पीड़ित होगा।

केतु यदि अष्टम भाव में के गुज यह से दृष्ट हो नो जातक के पास काफी धन होगा और बहुत समय नक जीवित रहेगा। यदि केतु पीड़ित हो तो जातक दूसरों के धन और स्त्री की आकाक्षा करता है। वह मलवाहिनी प्रणाली में अव्य-वस्था के कारण और चरित्रहीनता तथा अधिकय के कारण रोगों से वीड़ित रहेगा।

अब्दम भाव उत्पीड़न और पुरे प्रमानों को नियम्बित करता है। यह विर-कालीन या असाध्य बारीरिक या मानसिक रोगों का कारण होता है।

अब्दय भाव में अशुभ ग्रह से युक्त शनि या लग्न में राहु के कारण पेट का रोग होता है यदि लग्न पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, अब्दमेश कमओर हो और अब्दम भाव पर शनि की दृष्टि हो या शनि वहां स्थित हो तो इपसे ऐसा रोग होता है जिससे भोजन का अन्तर्ग्रहण एक जाता है। हुरे प्रभाव के यास्त्रविक स्वकृष के आधार पर रोग भीषण सर्दी या कर्णमूल बोध जैसी साधारण सोमारी अधवा केंसर जैसी गंभीर वीमारी हो सकती है।

#### मृत्युका स्वरूप

सप्तम भाव में स्थित यह और उस भाव पर बुरे प्रभाव मृत्यु के स्वरूप का सकेत देते हैं। यदि नवाश में मादि से सप्तम भाव में शुभ यह स्थित हों तो बिना किसी कष्ट के मृत्यु होगी। इसी स्थिति में यदि अशुभ यह हो तो कल्ट से मृत्यु होती है। यदि नवाश में मादि जिस राशि में है उस राशि से सप्तम भाव में शिव स्थित हो तो सप या अप्राकृतिक जन्तुओं से मृत्यु होती है। यदि इस राशि में मंगल स्थित हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई या युद्ध में होती है। यदि इस राशि में मंगल स्थित हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई या युद्ध में होती है। यदि इस राशि में कोई रोशनी वाला ग्रह हो तो न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड या राजनैतिक मृत्यु होती है। विशेष रूप से चन्द्रमा के होने पर जलीय जानवरों द्वारा भिड़न्त से मृत्यु हो सकती है।

यदि वद्दम भाव में एक या अधिक अजुम ग्रह हों तो गम्भीर बीमारी या पुष्टना, हत्या या आत्महत्या जैसे अचण्ड कारणों से कष्ट से मृत्यु होती है। परन्तु यदि अप्टम भाव में गुम ग्रह स्थित हों तो जातक की स्वाभाविक और शान्त मृत्यु होती है।

यदि अच्टम मान में चन्द्रमा स्थित हो और साथ में मंगल, ति या राहु हो तो मिरगी से मृत्यु हो सकती है। किसी भी भार में क्षीण चन्द्रमा यदि अगुम ग्रहों से पीड़ित हो तब भी इसी प्रकार से मृत्यु होती है। यदि अच्टम भान में मंगल हो और उस पर बलो किन की दृष्टि हो तो सजेरी या गुदा की बीमारी या आँख की बीमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। यदि कीण चन्द्रमा मंगल, किन या राहु से युक्त होकर अच्टम भाग में स्थित हो तो जायदाद या दूबकर या अग्नि या हिष्यार से मृत्यु हो सकती है। यदि चन्द्रमा, सूर्य मंगल और किन द, ५ या ९ भाव में स्थित हों तो ऊंचाई से गिरकर, दूबकर या तूफान या बिजली गिरने से मृत्यु होती है। यदि चन्द्रमा अच्टम में, मंगल नवम में, सूर्य रूप्य की खेल चन्द्रमा छठे या आठवें माव में हो और बोचे तथा दसनें भाव में अग्नुभ ग्रह स्थित हों तो ऊर्ज के चड़यन्त्र से मृत्यु होती है।

यदि सूर्य बष्टम में, चन्द्रमा लग्न में, बृहस्पति द्वादश्व में हो और चौथे भाव में अशुभ यह स्थित हो तो वह व्यक्ति चारणाई से गिरकर मर सकता है। जब लग्नेश लग्न से ६४ वें नवाश में हो या दशा हुआ हो या छठे भाव में हो तो भूसमरी से मृत्यु होती है। यदि सूर्य चौथे भाव में, चन्द्रमा दसवें भाव में और शनि आठवें भाव

में हो तो जातक को लकड़ी के एक टुकड़े से चोट छगेगी और वह मर जाएगा। यदि सूर्य, चन्द्रमा और बुध मप्तम भाव में स्थित हों, शनि लग्न में हो। और मंगल १२ वें भाव में हो तो जनमभूमि से बाहर शान्त वातावरण में शान्ति से मृत्यु होती है। यदि सूर्य और चन्द्रमा आठवें या छठे भाव में स्थित हों तो। जातक खूंखार जानवर द्वारा मारा जाता है।

यदि बुख और शुक अध्दम भाव में हों तो नींद में जातक की मृत्यु होती है। यदि अध्दम भाव में बुध जीर शनि स्थित हीं तो आतक को फांसी की सजा मिलती है। यदि चन्द्रमा और बुध छठे या आठवें भाव में युक्त हों तो जहर के मृत्यु होगी।

यदि अन्द्रम भाव में चन्द्रमा, मगल और शनि स्थित हों तो हिथयार से मृत्यु होती है। बारहवें भाव में मंगल और आठवें भाव में शनि होने पर भी इसी प्रकार मृत्यु होती है। यदि छठे भाव में मंगल हो तो जातक की मृत्यु हिथयार से होती है। यदि राहु चतुर्थेश के साथ छठे भाव में हो तो हकती या चौरी के कारण उप्रता द्वारा मृत्यु होती है। यदि चन्द्रमा मेथ या दृष्टिचक राशि में हो और पापकर्तरी योग में हो तो जातक जलकर या हिययार से मरता है। यदि अष्टम में चन्द्रमा, दसम में मंगल, चतुर्थ में धनि और लग्न में सूर्य हो तो कुन्द वस्तु से मृत्यु होती है। यदि समय में मंगल और लग्न में सूर्य हो तो कुन्द वस्तु से मृत्यु होती है। यदि समय में मंगल और लग्न में चन्द्रमा तथा शनि हो तो जातक की मृत्यु संताप से होती है।

यदि मंगल और सूर्य राधि परिवर्तन में हों और अब्द मेदा से केन्द्र में स्थित हों तो जातक को सरकार द्वारा मृत्यु दण्ड मिल सकता है। यदि लग्नेस और अब्द मेव कमजोर हों और मनल पर्टेश से युक्त हो तो जातक की युद्ध में मृत्यु हो सकती है। जब शित लग्न में हो, राहु सीण चन्द्रमा के साथ सप्तम भाव में हो और शुक्त नीच का हो तो बातक हाथ और पैर के अंगोच्छेदन से पीड़ित रहेगा। यदि लग्न का स्वामी मंगल हो (यदि नवांश स्वामी मंगल हो ) और वहां मुर्य और राहु स्थित हों, सिह में बुध और शीण चन्द्रमा स्थित हो तो पेट के आपरेशन से जातक की मृत्यु होती है। जब शिव लग्न में हो और उसपर किसी शुम यह की दृष्टिन हो तथा सूर्य, राहु और सीण चन्द्रमा युक्त हों तो जातक की मृत्यु होती है।

साधारण नियम यह है कि शनि, मांदि और राहु से युक्त लग्नेश द्वारा दृष्ट चन्द्रमा यदि दूरणान में स्थित हो तो अस्वाभाविक मृत्यु होती है।

यदि तवांश लग्न से सप्तमेश शनि से युक्त हो या ६, द या १२ वें भाव में स्थित हो तो जातक की मृत्यु जहर से होती है। यदि वही स्वामी राहु या केतु से युक्त हो तो वह फांसी लगाकर जीवन का अन्त कर लेता है। यदि चन्द्रमा से पंचम या नवम राशि पर बजुज बह की दृष्टि या युक्ति हो और वब बष्टम साव अवित २२ वें ब्रेय्काण में सर्ग, निगड़, पाद्य या आयुध ब्रेय्काण का उदय हो तो फांसी लगाकर आत्महंत्या करने से मृत्यु होती है। जब सौथे और दसवें या त्रिकोण भाव में अशुभ यह स्थित हों और अब अष्टमेश लग्न में मंगल से युक्त हो तो जासक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है।

२२ वा द्रेष्काण लग्न के द्रेष्काण से लिया जाता है। यदि लग्न फुम्स में २७° संश पर है तो कुम्भ का तीसरा द्रेष्काण होगा। यहाँ से २२ वर्ष द्रेष्काण तुला का पहला द्रेष्काण होगा।

जिस द्रोष्काण से आत्महत्या, हत्या, फासी, दुर्घटना आदि जैसी अस्वाभाविक मृत्यु का संकेत मिलता है उन विभिन्न प्रकार के द्रोध्काणी वा विवरण द्रोध्काण की सारणी में देखें।

यदि शुक्र ने व राशि में, सूर्य लग्त में और चन्द्रमा सप्तम भाव में अशुभ ग्रह से युक्त हो तो मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। यदि मोन राशि में सूर्य, चन्द्रमा और अशुभ ग्रह हों और वही राशि लग्नमें हो और यदि अन्द्रम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हों तो एक दुण्ट स्वामिनी के कारण मृत्यु होती है। यदि अन्द्रम भाव में चन्द्रमा और शनि स्थित हो और मंगल चौथे भाव में हो या सूर्य सप्तम में या चन्द्रमा और बुद्र छठे भाव में हों तो जातक की मृत्यु खाने में जहर के कारण होती है।

जब लग्नेश या सतमेश द्वितीयेथ और बतुर्थेत से युक्त हों तो अपन के कारण मृत्यु होती है। जब बन्द्रमा अब्द्रम धाय में जलीय राशि में हो तो खाने के कारण मृत्यु होती है। जब बुध सिंह राशि में ब्रायुम ग्रह से दृष्ट हो तो खुखार से मृत्यु होती है। जब बुद्ध अध्यम धाय में स्थित हो और अधुभ ग्रह से वृष्ट हो तो खाने, गठिया या मधुमेह से मृत्यु होती है। जब मृहस्पति अप्टम धाय में अधुभ ग्रह से हो सो फेफड़े में सराबी से मृत्यु होती है। यदि राहु अप्टम धाय में अधुभ ग्रह से दृष्ट हो तो चेचक, घाव, साप के काटने, मिरने या यित्त दोध से मृत्यु होती है। जब मंगल छठे भाव में सूर्य से दृष्ट हो तो है जा महाध्यनों में खराबी के कारण मृत्यु होती है। नवम भाव में स्थित हों तो महाध्यनों में खराबी के कारण मृत्यु होती है। नवम भाव में स्थित हों तो महाध्यनों में खराबी के कारण मृत्यु होती है। जब चन्द्रमा कन्या राशि में हो और अधुभ ग्रहों के घेरे में हो तो रक्त को कभी के कारण मृत्यु होती है। जब चन्द्रमा कन्या राशि में हो और अधुभ ग्रहों के घेरे में हो तो रक्त को कभी के कारण मृत्यु हीती है। जब चन्द्रमा कन्या राशि में हो और अधुभ ग्रहों के घेरे में हो तो रक्त को कभी के कारण मृत्यु हीती है। जब कुण्डली में ये विशेष योग न हों तो मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए प्राचीन पुस्तकों के अनुसार २२ में देशकाण में स्थामी की देशा जाता है। अध्य भाग में स्थित ग्रह जिस देशकाण में स्थित है वहाँ से भी इसका अध्यारण किया जाता है।

विभिन्न रातियों में स्थित २२ वें द्रेष्काण से मृत्यु के कारण का पता रूपता है —

#### मेष

प्रथम देव्हाण (स्वामी भगल) — प्लीहा और पित्त की शिकायत या जहर । दूसरा देव्हाण (स्वामी सूर्य) — जलीय रोग । सीनरा देव्हाण (स्वामी बृहस्पति) — जल में दूब कर ।

#### बुषभ

प्रथम देख्काण (स्वामी शुक्त)—गम्रा, घोडा, सच्वर । दूसरा द्रेष्काण (स्वामी शुध)—वित्त रोग, अन्ति, हत्या । तीसरा द्रेष्काण (स्वामी शनि) —घोड़ा या भवन से गिरकर ।

#### मिथुन

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी बुध) व्यासी, फेकड़े के रोग, क्षय । दूसरा द्रेष्काण (स्वामी शुक्र)—टायफायड । तीसरा द्रेष्काण (स्वामी वानि) —िकसी सवारी या ऊँचाई से गिरकर ।

#### 事事

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी चन्द्रमा)—पेष, शूख । दूसरा द्रेष्काण (स्वामी मंगल)—जहर । तीसरा द्रेष्काण (स्वामी बृहस्पति) —ह्यूषर, मतिक्रम या दृष्टिस्रम, सूच्छी । सिह

पहला देख्काण (स्वामी सूर्य)—संदूषित जल पीने के कारण। दूसरा द्रेष्काण (स्वामी बृहस्पति)—फेकड़े का पानी, जलोदर। तीसरा द्रेष्काण (स्वामी संगल) —बीमारी में यात्रा, सर्वरी।

#### कस्याः

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी युष)—सिरदर्द, वायु रोग । दूसरा द्रेष्काण (स्वामी शनि)—ऊँचाई से गिरकर । तीसरा द्रेष्काण (स्वामी शुक्र)—विस्फोट, ग्लास, दूबकर ।

#### तुला

प्रयम द्वेष्काण (स्वामी श्रुक्त) —स्त्री, गिरकर, पशु । दूसरा द्वेष्काण (स्वामी शनि) — अपच, पेविस । तीसरा द्वेष्काण (स्वामी श्रुव) अस्त्र, सौंप ।

#### वृश्चिक

प्रयम द्रेष्काण (स्वामी मंगल)--जहर, हथिपार ।

दूसरा द्रेष्काण (स्वामी बृहस्पति)--किरने, भारी बोझ-ढोने, पुठ्ठे में किनायत। क्षीतरा द्रेष्काण (स्वामी चन्द्रमा)---मृमि (खान), पत्थर।

चनु

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी बृहस्पति) — बृहदंत्र । दूसरा द्रेष्काण (स्वामी भंगल) जहर, तीर, तेज हथियार । तीसरा द्रेष्काण (स्वामी सूर्य) - पेट की शिकायत, जल या जल के पशु ।

भकर

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी शनि) —शेर मा जंगली जानवर द्वारा भिड़ाना, विच्छू, दंश।

दूसरा द्रेष्काण (स्वामी शुक्र) साँग के काटने से। तीसरा द्रेष्काण (स्वामी बुध) चोर, बन्दूक से, बुखार से।

कुंभ

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी दानि)—स्त्री, पेत्वी की अव्यवस्था, रितंज रोज। दूसरा द्रेष्काण (स्वामी बुध)—पजनन जंग में रोग। तीसरा द्रेष्काण (स्वामी शुक्र)- -संक्रामक रोग।

मीन

प्रथम द्रेष्काण (स्वामी बृहस्पति)—ऐचिस, जलोदर, भोजन नली में विकार। दूसरा प्रेष्काण (स्वामी चन्द्रमा)—जलोदर, भोजन नली में विकार। तीसरा द्रेष्काण (स्वामी मंगल)—पेट का फूलना।

द्रेष्काण की सारणी

| <b>अ</b> ग्युघ | पास      | निगङ्   | पक्षी    | सर्व        | <del>च</del> तुष्पाद |
|----------------|----------|---------|----------|-------------|----------------------|
| सिंह का तीसरा  | वृद्धिक  | मकर     | सिंह का  | वृद्दिचक का | क्रक का              |
| भेष का तीसरा   | का दूसरा | का पहला | पहला,    | पहला        | पहला                 |
| धनु का तीसरा   |          |         | कुम्भ का |             |                      |
| तुला का तीसरा  |          |         | पहला     | कर्क का     | मेघ का               |
|                |          |         | वृषभ का  | त्तीसरा     | दूसरा                |
| नियुन का तीसरा |          |         | रीसरा    | मीन का      | बुषभ का              |
|                |          |         |          | तीसरा       | दूसरा                |
| धनु का पहला    |          |         | दुला का  | 1           | सिंह का              |
| मेव का पहला    |          |         | बूसरा    |             | पहला                 |
| कन्या का दूसरा |          |         |          |             | वृद्धिक का           |
| मिथुन का दूसरा |          |         |          |             | तीसरा                |

यदि अध्दम भाव पर दृष्टि या स्थिति द्वारा प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं तो वे उस माव के स्वामी से सम्बन्धित शरीर के अंग में बीमारी या घाव के कारण होते हैं। यदि अध्दम भाव पर एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि या युक्ति है तो दो या उससे अधिक रोगों से मृत्यु हो सकती है।

यदि अष्टम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो तो दर्दनाक मृत्यु होती है अले ही स्वाभाविक हो या प्रचंड । किन्तु यदि अष्टम भाव उत्तम स्थिति में हो तो जातक की मृत्यु सचानक और शीध होती है।

इस प्रकार जहाँ अल्टम भाव में कोई यह स्थित न हो या उसपर किसी यह की दृष्टि न हो हो २२ वें द्रेंध्काण का स्वामी मृत्यु के कारणों का संकेत देता है। अल्टम भाव में स्थित या दृष्टि डाल ने वाले प्रह मृत्यु के कारण का संकेत देते हैं। अल्टम भाव पर सूर्य का प्रभाव होने पर अस्ति से, चन्द्रमा का प्रभाव होने पर जल से, सगल का प्रभाव होने पर हिययार से, खुध का प्रभाव होने पर बुखार से, बृहस्पित का प्रभाव होने पर ऐसे कारणों से जिनका निदान नहीं है, शुक्र का प्रभाव होने पर अस्ति का प्रभाव होने पर भ्रांच से, बृहस्पित का प्रभाव होने पर ऐसे कारणों से जिनका निदान नहीं है, शुक्र का प्रभाव होने पर अधिक मैथुन से और शनि का प्रभाव होने पर भ्रुखभरी; अपोषक भोजन वादि से मृत्यु होती है।

मृत्यु के स्थान का संकेत नवांश लग्न का स्थामी जिस राशि में स्थित हो उसके द्वारा, या नवांश लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालने वाला यह जिस राशि में स्थित है उसके द्वारा, या नथांश लग्न का स्वामी नवाश में जिस राशि में स्थित है उस राशि के स्वामी द्वारा मिलता है।

यदि अध्यम भाव चर राशि है तो जातक की मृत्यु विदेश में या जन्म स्थान से काफी दूर होयी। जब यह अचर राशि हो तो जन्म स्थान पर मृत्यु होती है। यदि इस प्रकार की स्थित हो और धृह भी इसी प्रकार स्थित हों जिससे जन्म स्थान पर मृत्यु का संकेत मिलता हो तो जातक चाहे कहीं पर भी रहता हो या कारीबार करता हो, मृत्यु के समय वह अपने जन्म स्थान पर खोंचकर चला जाएगा।

यदि अध्यम भाव दिस्वभाव राशि हो तो जातक की मृत्यु यात्रा के दौरान मा जब यह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहा हो तब होती है।

# आयु का निर्धारण करने वाले अष्टम भाव के परिणामों का समय और फल

जातक की आयु विभिन्न पद्धतियों से निर्धारित की जा सकती है। किन्तु प्राचीन पुस्तकों के अनुसार जन्म के बाद बारह वर्ष की आयु से पूर्व जीवन की अवधि अवधारित करना संमय नहीं है। ऐसा इसलिए है कि नवजात शियु का जीवन उसके प्रहों के कमें द्वारा विनियमित होता है। यदि शियु जन्म से पहले चार वर्षों के मीतर मर जाता है तो कहा जाता है कि ऐसा मी के बुरे कमें के कारण हुमा। चार से आठ वर्षों के भीतर मृत्यु के कारण पिता के बुरे कमें होते हैं। हैं। यदि बच्चा आठ से बारह वर्षों के बीच मरता है तो ऐसा उसके अपने पिछले जीवन के पापों के कारक होता है।

अधु का सही अवधारण हमेशा ही एक कठिन काम रहा है। ज्योतिय और ज्योतिय सम्बन्धी गणित दोनों के अनुसार अनेक पद्धियाँ प्रषालित हैं। हम लोगों के अनुभव में विसोत्तरी दशा के आधार पर मारक विचार काफी संतोष जनक पाया है क्योंकि यह के आधार पर किसी व्यक्ति के संगावित जीवनकाल पर सही-सही विचार करने में इससे सहायता मिलनी है। गणित सम्बन्धी पद्धितयों में से पिण्डायु और बंशायु विदेशकर अंशायु पर प्रस्थात प्राचीन लेखकों का ध्यान आकर्षित हुँ था है। बारहिमिहिर कहते हैं कि सत्याचार्थ का यह मत कि किसी ग्रह द्वारा दी गई सायु नवांत्र की स्थित पर निर्भर करती है, ज्योतिय के अधिकतर लेखकों के मत के अनुरूप है। आयु से सम्बन्धित शुद्ध गणितीय पद्धितयों के आधार पर कोई निक्तर्य निकालने से पूर्व जनकी सत्यता की जाँच के लिए उसे हजारों कुण्डलियों पर लागू करना चाहिए। कुछ उदाहरणों पर निष्कयों के आधार पर इसे अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए। हम इन विभिन्न पद्धितयों की जाँच कर रहे हैं और उनमें से कुछ से, विशेषकर अंशायु से काफी सही परिणाम मिला है।

## पिण्डायु पद्धति

पिण्डायुको ग्रहदत्तायु भी कहा जाता है क्योंकि यह जब ग्रह पूरी उच्च स्थिति में हो तो उन सभी ग्रहों द्वारा स्वीकृत कुछ जीवन काल होता है।

प्रत्येक यह जब वह पूरी उच्च स्थिति में हो तो कुछ जीवन काल देता है और जब वह पूरे नीज स्थिति में हो तो जीवन की आधी अवधि प्रदान करता है।मध्यवर्ती स्थिति में यह आधा जीवनकाल और इसकी मीच स्थिति से यह की दूरी के अनुवात में जीवन काल प्रदान करता है।

अपनी पूरी तच्च स्थिति में ग्रहों द्वारा दिया जाने वाला जीवन काल निम्न महार होता है—

सूर्ये---१९ वर्षे चन्द्रमा----२१ वर्षे भंगल----१५ वर्ष

बुध—९२ वर्ष बृहस्पति—९५ वर्ष सुक्त—२९ वर्ष

शिनि---२० वर्षं

यही यह भीष स्थिति में निम्नलिखित अवधि प्रदाम करते हैं-

सूर्य — ९ वर्ष ६ महीने चन्द्रमा — १२ वर्ष ६ महीने मंगल — ७ वर्ष ६ सहीने बुध ६ वर्ष बृहस्पति ७ वर्ष ६ महीने बुक--- ९० वर्ष ६ महीने

#### शनि—१० वर्षे

ये वे जीवन काल हैं जो प्रत्मेक गृह जातक की प्रदान करते हैं कि वे गृह युक्ति या दृष्ट द्वारा अन्यया नीड़ित न हों। किन्तु ऐसा शायद ही किसी कुण्डली में पाया जाता हो कि वह विवरीत ग्रह स्थिति से किसी न किसी प्रकार पीड़ित न हो। इस जीवन काल में से बुरी दृष्टि और अन्य हुरे प्रभावों के कारण मुळ कटीती करनी होती है जस प्रयोजन के लिए कटीती की जाती हैं जिसे हरन कहा जाता है। हनन के अनेक प्रकार होते हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक लागू करना होता है और जो किसी विशेष कुण्डली में बुरे प्रभावों की गहनता पर निर्भर करता है।

चार प्रकार के हरन या कटौतियां लागू करती चाहिए जो नीचे दिये जाते हैं -

- ५. चक्रपथ हरन
- २**. शत्रुक्षेत्र** हरन
- ३. अस्तंगत हरन
- ४. क्रोदय हरन

#### चक्रपथ हरन

सन्त आरोही होता है। यहाँ से सप्तम भाव अर्थात् १०० अश सबरोही होता है। सबरोही सितिज है। लग्न से सितिज की ओर परिचम दिशा में १२, ११, १०, ९, ६ और ७ वें भाव आहे हैं। लग्न से परिचम की ओर १८० अंश के भीतर पाये जाने वाले ग्रह कटौरी करते हैं नविक जो ग्रह जन्म के समय दितिज के नीचे होते हैं अर्थात् प्रथम छः भावों में स्थित प्रह, कटौती से मुक्त रहते हैं। जो ग्रह परिचम दिशा में लग्न के निकटतम हैं वे जीवन काल के अधिकाश भाग का नाश करते हैं, जबिक जो ग्रह खग्न से काफी दूरी पर स्थित होते हैं वे इतना नाश करते हैं। ग्रह के स्वभाव के अनुमार भी इस कटौती में अन्तर होता है। भुभ पहीं के मानले में बुरे पहों की अपेक्षा आधा हरन होता है। चन्त्रमा, वहस्पित, शुक्त और भुम पहों से ग्रक्त बुध शुभ पह होते हैं जबिक सूर्य, मंगल, शनि और बुरी तरह से पीड़ित बुप बुरे ग्रह होते हैं —

|     | Ŧ | 本    | पथ | ह | रन | ١    |
|-----|---|------|----|---|----|------|
| TT. | स | বর্ণ | रच | H | की | सो : |

| ब्रह                | १२ वां<br>भाव | ११ वां<br>भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९० वां<br>भाष | ९ थां<br>भाव | = वां<br>भाव                            | ७ वां<br>भाव                          |  |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>भ</b> गुभ<br>गुम | d = 0.0       | of the state of th | erino eriue   | 4<br>4<br>5  | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |  |

यदि इत छः पावों में से किसी एक मैं दी या दो से अधिक ग्रह स्थित हों तो प्रत्येक भाव में प्रवल ग्रह पर कटीती लागू करनी चाहिये।

# शबु क्षेत्र हरन

चक्र पय हरन लागू करने के बाद अनु क्षेत्र हरन लागू करना चाहिये। यह अपने रात्रु मानों में प्रहों की स्थिति पर लागू होता है। जब कोई प्रह क्षत्रु राशि में स्थित हो तो चक्रपथ हरन से प्राप्त एक तिहाई अवधि अवस्थ कम कर देनी चाहिये। यदि प्रह चक्र हो तो यह कटौती नहीं करनी चाहिये! कुछ लेखक कहते हैं कि मंगल को क्षत्रु क्षेत्र हरन से छूट है जबकि अन्य कहते हैं कि केवल बक्र ग्रहों पर ही विचार करना चाहिये। यक्र शब्द संस्कृत का है। इसका अर्थ मंगल और वक्षी दोनों ही होता है। किन्तु सभी प्रकार के व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए बक्री ग्रह और मंगल शत्रु देन के पीतर नहीं आते।

## अस्तंगत हरन

अस्त का अर्थ दाह होता है। अब कोई ग्रह सूर्य के बहुत निकट हो तो सूर्य की दहन गांकि द्वारा दय जाने के कारण वह अपनी सारी शक्ति की देता है। वह ध्यावहारिक रूप से प्रायः बेकार हो जाता है। अतः जब कोई ग्रह सूर्य से कुछ अंब के भीतर दूरी पर हो तो इसे दबा हुआ कहा जाता है और चक्र एव तथा धन, क्षेत्र हरन के बाद प्राप्त जीवन काल में से आधा कम कर देना चाहिये। जब चन्द्रमा सूर्य से प्रे आये या पीछे हो तो वह अस्तंगत होता है। जब मंगल, बुध, बहस्पित शुक्र और शिन सूर्य के आगे या पीछे कमशाः १७०, ५४०, ४०, और १० पर हों तो वे दाह में होते हैं। यदि बुध और शुक्र बक्री हों तो सूर्य से क्रमश प्रे और बिन पर दाह में होते हैं। किन्तु यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि शुक्र और शनि अस्तंगत हरन से मुक्त हैं बले ही वे दाह में हों। इस पर लगभग सभी लेखक एक मत हैं।

# कूरोस्य हरन

जब रून में एक या एक से अधिक अञ्चल पह स्थित हों तो चक्रपण, सन्नु सेन कौर अस्तंगत हरन के कारण कटोती के बाद पहले प्राप्त खबिध में उनकी विद्य-मानता के कारण कटौती करनी चाहिये। लग्न जितना अंश पार कर गया है उसके साथ प्रहों की कुल अविध से मुणा करके यह निकाला जाता है। परिणाय में ५०% का भाग दिया जाता है। भागफल जो आता है उसे जीवन काल के जोड़ में से बटा दिया जाता है। शेष को महीना, दिन आदि में परिवृत्तित करके भागफल में बोड़ दिया जाता है जो वर्ष होता है।

यदि लग्न में स्थित कूर यह पर किसी शुभ यह की दृष्टि हो तो इस प्रकार प्राप्त हरन अन्यया प्राप्त हरन का आधा हो जाएवा। यदि लग्न में दो या अधिक यह स्थित हों तो जो यह लग्न के अंश से निकटतम हो उसकों हिसाब में लेगा चाहिये। इस प्रकार यदि लग्न राशि के १५° पर हो और उसी राशि में मंगल २०° पर और शनि २५° पर हो तो निकटतम यह अर्थात् मंगल को अधिमान्यता दी जानी चाहिए—

पिण्डायु पद्धति को एक उदाहरण द्वारा सर्वोत्तम इंग से स्वब्द किया आ सकता है।

कुण्डली सं 🕫 ३३

जन्म तारीख ८-८-१९१२ समय ७-३५ बजे संध्या (आई. एस. टी.) बंगलौर

## जन्म समय प्रहों का देशान्तर--

| ब्रह              | नंश         | ক্তা         |
|-------------------|-------------|--------------|
| सूर्यं            | 668         | र्६          |
| चन्द्रमा          | ሂሂ          | • <b>₹</b> • |
| संव्ह             | 484         | ¥ę           |
| दुघ               | 4 \$ %      | ¥¥.          |
| <b>नृह्</b> स्पति | <b>45</b> 8 | २४           |
| যুক্ত             | 4.53        | <b>¥</b> 2   |
| वनि               | 7.6         | 3.5          |
| राहु              | 益其失         | 9.4          |
| <b>4</b> 3        | 968         | 11           |



# नवांश ११ ११ ११ ११ ११

मंगल की दशाशेष—६ वर्ष १ महीना ६ दिन

कुण्डली संख्या ३३ के लिए प्रहों का निरयण देशान्तर दिया नया है। आयु का चाप प्रह के देशान्तर में उच्च स्थान के देशान्तर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यदि बन्तर १८० से विधिक हो तो इसे ज्यों का न्यों सलय रखें। यदि बन्तर १८० से कम हो तो इसे ३६० से घटाकर इसमें संशोधन कर छैं। यह नायु का चाप प्रदान करता है। जब कोई प्रह पूरी उच्च रियति में हो तो यह जीवन का पूरा काल प्रदान करता है। यदि इसकी स्थिति भिन्न हो तो वह जो दखीं की संख्या प्रदान करता है। यदि इसकी स्थिति भिन्न हो तो वह जो दखीं की संख्या प्रदान करता है उसे तीन के नियम द्वारा व्यवधारित किया जाता है।

किसी ग्रह द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि ग्रह का पूर्ण जीवन काल 🗙 बायु का पाप ३६००

#### अब क्षम विभिन्न प्रहों की बायु का चाप अवधारित करेंगे---

| ग्रह              | उसका देशान्तर    | उसकी पूर्ण उच्च स्थिति |
|-------------------|------------------|------------------------|
| सुर्यं            | 1980 36'         | 4.0                    |
| चन्द्रमा          | 4X° ₹'           | £ 50                   |
| मंग्ल             | <b>ሳ</b> ሄሳ። ሄሄ፣ | ₹ <b>₹</b> ८°          |
|                   | 45% 5%           | d E A O                |
| बुद्ध<br>बृहस्पति | 55x0 5x,         | 282                    |
|                   | 4 4 ± 0 × 5,     | ३५७०                   |
| যুক্ত<br>হালি     | Ado 46.          | 5000                   |

## इस क्ष्डली में बायु का निम्नलिखित चाप पापा जाता है।

| ब्रह     | बायु का    | नार   |
|----------|------------|-------|
| •        | अंश        | करते? |
| सूर्य    | <b>RXX</b> | \$8.  |
| चन्द्रमा | स्व व      | X0    |

| ग्रह            | अर्थु व | न चाप |
|-----------------|---------|-------|
|                 | প্রহা   | कला   |
| मंगल            | ₹०₹     | 88    |
| नुध             | ३३०     | २४    |
| <b>बृहस्पति</b> | 730     | # 5   |
| শুক্ত           | 5 = 5   | 34    |
| হানি            | २०१     | २६    |

स्फुट आयु वर्ष ( प्रत्येक यह के देशान्तर द्वारा अंशदल अविधि )

| सूर्य            | २४५ <sup>०३४'</sup> × १६ = १३ वर्ष १ महीने २६ दिन                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>य</b> न्द्रमा | ३६०० = २३ वर्ष १ महीने १९ दिन                                                                                   |
| <b>मं</b> ग्रल   | २०३ <sup>0</sup> ४९' × १५ = ८ वर्ष ५ महीने २६ धिन                                                               |
| नुष              | ३३०°२५ × १२ = ११ वर्ष ० महीने ० दिन                                                                             |
| <b>इ</b> हस्पति  | रवे के विश्व के स्थित |
| सुक्र            | २३३ <sup>0</sup> ३४ × २१ = १३ वर्ष ७ महीने १३ दिन                                                               |
| <b>য</b> ি       | २०१ <sup>8</sup> ३६' × २० = ११ वर्षे २ महीने ८ दिस                                                              |

थवतक प्राप्त जीवन काल में हरत को लागू करने पर हमें निम्नलिखित परि-णाम मिलता है—

| ब्रह             | स्फु | टवर्ष   |     | च भपय |     | যাৰুঞ্জীৰ | <b>ध</b> स्तंगत |
|------------------|------|---------|-----|-------|-----|-----------|-----------------|
|                  | ব্ৰ  | ं महीना | दिन |       |     | •         |                 |
| सूर्य            | 93   | 2,      | २६  |       |     |           | _               |
| चन्द्रमा         | ₹    | g,      | 9९  |       |     |           |                 |
| संगळ             | 6    | X       | २६  |       | - 5 |           | _               |
| बुध              | 44   | 6       | Ö   |       |     |           | _               |
| <b>बृ</b> हस्पति | 8    | - 11    | Ŷα  |       | 1   | -         |                 |
| गुक्र            | 93   | 9       | 93  |       |     | 3         |                 |
| यानि             | 11   | २       | - 2 |       | _   | _         |                 |

सतम भाव में मंदल, बुझ और शुक्र में से मंगल बसी होने के कारण कटीती करेगा। कूरोदय हरन आवश्यक नहीं है क्योंकि लग्न में कोई कूर ग्रह स्थित नहीं है।

सभी प्रकार की कटौतियां लागू करने के बाद निम्नलिखित अवधि प्राप्त हुई --

| ग्रह                           | ग्रह आयुर्वाय |      |     |  |
|--------------------------------|---------------|------|-----|--|
|                                | वर्षं म       | हीना | दिन |  |
| सूर्ये                         | 93            | ¥    | 3.8 |  |
| चृत्द्रमा                      | 23            | 装    | 93  |  |
| स्युल                          | Ę             | ₹    | 25  |  |
| बुध                            | 99            | •    | •   |  |
| बृहस्पति                       | C             | •    | •   |  |
| হ্যুক                          | \$            | ø    | 25  |  |
| <b>भ</b> नि                    | 99            | 7    | ٥   |  |
| ग्रहों द्वारा स्वीकृत कुल भवधि | 59            | X.   | 7.9 |  |

अभी हमें, लग्न जो कुम्भ ९º४२' है, द्वारा स्वीकृत जीवन काल अवधारित करना चाहिए। यह दो नवांश (६'४०') पार कर गया है जो दो वर्ष प्रदान करता है और श्रेष ३º २' को परिवर्तित करके ५ महीने १५ दिन प्राप्त हुना। कतः लग्न २ वर्ष ५ महीने १५ दिन प्रदान करता है। कुल वायु दर वर्ष ५ महीने १९ दिन +२ वर्ष ५ महीने १५ दिन प्रदान करता है। कुल वायु दर वर्ष ५ महीने

आयु = = = ४ वर्ष ११ महीने ४ दिन

# अंशायु पद्धति

अशायु (नवाश के कारण आयु) के बारे में भट्टोत्पल ने कहा है कि यह एक मात्र सही पद्धित है । मनीय और सारावली यह मुझाव देते हैं कि जब छनेशा सूर्य और चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक बली हो तभी अंशायु को लागू करना चाहिए। जिन परिस्थितियों में आयु निर्धारण की विधिन्न पद्धितयां लागू की जाती हैं उनके बारे में अलग-अलग मतों के बावजूद यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बराहमिहिर और उनके विखिद्य टीकाकार भट्टोत्पल ने अंशायु पद्धित को अतिमहत्त्वपूर्ण पद्धित के रूप में स्वीकार किया है। श्रीपति ने अपनी पद्धित में अंशायु का उन्लेख किया है किन्तु यथा पूर्व औसत पाठक इस पद्धित की समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसे व्यवहार में लागू करने में कठिनाई महसूस करने हैं क्योंकि इसमें प्रयुक्त भाषा और शब्दावली काकी कठिन हैं। सत्याचार्यं के अनुसार सर्व प्रयम ग्रह के देशान्तर ( स्फूट ) को मिनट ( कला ) में परिवर्तित किया जाता है। इसमें २०० से भाग दिया जाता है। माग फल से मेज के प्रयम बिन्दु से ग्रह जितना नकांश पार कर गया है उसकी संख्या जात होती है। भागफल में पुनः १२ का भाग करने पर नवांश की वह संख्या प्राप्त होती है जो वह यह विचाराधीन राश्चि में पार कर चुका है। इस संख्या से वर्षों का सकेत मिलता है। शेष से उस विदोष ग्रह द्वारा स्थोकृत वर्ष का भिन्न जात होता है।

लग्न के देशान्तर का भी इसी प्रकार से हिसान किया जाता है ताकि इसके द्वारा स्वीकृत अवधि का पता लग सके।

किसी यह दारा इस प्रकार स्वीकृत क्वकि में निम्न प्रकार से हृद्धि और कटौती की जाती है।

- (क) जब कोई ग्रह उच्च स्थिति में हो या नकी हो तो यह उपरोक्त गणित को प्राप्त नर्घों की संख्या तीन गुनी कर देता है।
- (स) जब कीई प्रह वर्गीलम में या स्वतवाश में या स्वराशि में या स्वद्रेष्काण में हो तो वह वर्षी की संख्या दुगुनी कर देता है।
- (ग) जहां अपर (क) और (ख) दोनों के अनुसार अपनी स्थित के कारण ग्रह की दुनुना या तीन गुना करना है बहां प्रबल कारक द्वारा केवल एक बार ही गुणा करना है। उसी प्रकार की कटौती की आती है जो पिण्डायु पद्धति में निर्धारित है।
- (घ) चक्रमथ हरन चक्रश्य के सम्बन्ध में कटीती पिण्डायु के सम्बन्ध में पृष्ठ ७५ पर दिए गये विवरण के अनुसार की खाती है।
- (ङ) राभुक्षेत्र हरन रामु भाव में स्थित प्रत्येक पह से चक्रपथ कटौती के बाद बचे जीवन काल की एक तिहाई की हानि होती है। यद्यपि बह कटौती मंगल तथा बकी पहों पर लग्नु नहीं होती है।
- (च) अस्तंगत हरन --- जब कोई ग्रह सूर्य के बाह में हो तो वह मक्ष्य और मृत्रुक्षेत्र की स्थित के कारण कटौती के बाद शेष में से आधी सर्वधि कम कर देता है। जब मंगल, बुध, बहस्पति, खुक्र मौर शनि सूर्य के आगे या पीछे क्रमणः ९७° १४°, १९°, १०° और ५° के मीतर हो। खुक्र और सनि के लिए वह कटौती नहीं की नाती है।
- (छ) क्रोदय हरत—लग्न में क्रूर प्रहों के स्थित होने के वावजूद पिण्डाबुर्दशा जैसी कटौती नहीं की जाती है।

यह पद्धति नीचे उदाहरण दारा स्टब्ट की जाती है।

## कुण्डली सं॰ ३४

जन्म तारीख २९/३०-१२-१८७९ जन्म समय १-० वजे प्रातः (स्थानीय समय) अक्षांश ९º १०' उत्तर, देशा० ७८७ ११' पूर्व ।



बृहस्पति की दशा रोष-४ धर्ष १ महीने २० दिन

| ग्रह      | देशान्तर            | देशान्तर मिनट (कला) में |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| सूर्यं    | 5 X10 81            | 44,858                  |
| मन्द्रमा  | Edo Ke,             | <b>43%</b> 4            |
| मृंग्ल    | ₹\$° ₹€"            | <b>१४०</b> ६            |
| बुध       | 531. 36.            | 9४०७६                   |
| बृहस्पति  | 390° 20'            | elo?\$                  |
| হ্যুক     | २९१० ४७             | <b>9</b> ₹७९७           |
| शिल       | ३४८° ३२°            | २०९१२                   |
| स्त्रस्म" | १६२ <sup>०</sup> १६ | १०९३८                   |

एक राजि में जिसना नवांका पार कर चुका है उसे प्राप्त करने के लिए किसी ग्रह के देशान्तर (अंख में परिवर्तित करके ) में २०० का माग दें (इससे प्रत्येक ग्रह द्वारा स्वीकृत वर्षों की संख्या जात होती है )

$$\frac{d}{dx} = \frac{dx}{dx} = aa \frac{dx}{dx} = aa \frac{dx}{dx}$$

भाग फल ७७ में पुनः १२ का भाग करने पर श्रेष ५ वचता है जो उस नवांका की संख्या है जो सूर्य सेच के प्रथम बिन्दु से पार कर गया है। दूसरे शब्दों में सूर्य का योगदान ५ वर्ष और एक वर्ष का ई है पाग अवित् १ महीने १३ दिन है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रह द्वारा स्थीकृत अविधि निकालें।

| गर       | स्वीकृत अवधि |    |      |  |
|----------|--------------|----|------|--|
| प्रह     | व ०          | मo | বি•  |  |
| सूर्यं   | 4            | 9  | 93   |  |
| चन्द्रमा | 3            | 99 | - 24 |  |

| <b>भ्</b> रेगल | 9  | 0 | ₹a |
|----------------|----|---|----|
| बुध            | 90 | ¥ | 90 |
| बृहस्पति       | 33 | ¥ | 30 |
| <b>गु</b> क    | 2  | 6 | 3  |
| স্থবি          | ć  | 4 | 31 |
| रूपन           | Ę  | 4 | 6  |

#### भरन और हरन--

चन्द्रमा वर्गोत्तम में है, मंगल राशि और नवांत्र में अपनी राखि में स्थित है। और बहस्पति नवांश्व में अपनी राशि में स्थित है। अतः उनकी अवधि बुबुनी ही जाती है।

|             | वढ | मक | वि 🌢          | व∘         | म् | বিত |
|-------------|----|----|---------------|------------|----|-----|
| चन्द्रमा == | 3  | 99 | <b>२६</b> × २ | <b>⇒</b> χ | 99 | २२  |
| मंगल =      | u  | ø  | 95 X 7        | = 98       | 0  | ₹₩  |
| बृहस्पति 🛥  | 99 | X  | 30 X 3        | = २३       | 8  | 90  |

#### हरन---

चित्र पथ कूर ग्रह सप्तम भाग में स्थित है अतः भरता के बाद अपनी अविधि में है की कटौती करेगा :

सुभ गह चन्द्रमा नवम भाव में स्थित है और वह भारता के बाद प्राप्त अपनी सबक्षि में है की कटीती करेगा।

चक्रपय हरत के बाद की स्थिति— संगढ़ कि ११ वर्ष के महीने १७ दिन चन्द्रमा ⇒ ५ वर्ष २ नहीने २३ दिन

शासु होत्र-चन्द्रभा और बुध शसु राशि में स्थित हैं बतः वे अपनी अपनी अविधि में हैं की कटौती करेंगे। चक्रपण हरन के बाद चन्द्रमा की अविधि = १ वर्ष २ महीने २३ दिन है है कटौती के बाद चन्द्रमा की अविधि = ३वर्ष १ महीने २१ दिन, बुध की अविधि = १० वर्ष ४ महीने १७ दिन है कटौती के बाद बुध की अविधि = ६ वर्ष १० महीने १ दिन।

#### बतंगत हरन----

कोई ग्रह दाह में नहीं है — सभी ग्रहों द्वारा स्वीकृत अवधि का जोड़---

| T.E             | कीवन काल    |     |     |  |
|-----------------|-------------|-----|-----|--|
|                 | वर्ष        | मास | दिन |  |
| सूर्य           | *           | 3   | 93  |  |
| चन्द्रमा        | 3           | 支   | 48  |  |
| मंचल            | 99          | 5   | 90  |  |
| <b>बुध</b>      | S.          | 99  |     |  |
| <b>बृहस्प</b> ि | २२          | 8   | 9.  |  |
| सुक             | Ŧ.          | U   | ?   |  |
| धनि             | 5           | Ę   | २१  |  |
| लम्न            | Ę           | ₹   | 4   |  |
| चोड़            | <del></del> | ţ.  | L9  |  |

कुष्डली संस्था ६४ के जातक की मृत्यु ११-४-१९१० की हुई अर्थात् ७० वर्ष ६ महीने १६ दिन की आयु में, जो अंशायुदीय के आधार पर प्राप्त जीवन काल के काफी निकट है।

### अन्य पद्धतियाँ

जीवासमीयु वादि जैसी आयु के अवधारण की अन्य अनेक गणित सम्बन्धी पद्धतियां हैं किन्तु हम समझते हैं कि इस पुस्तक में उनकी व्यास्था करना आवश्यक नहीं है। हमारे विचार में गणित सम्बन्धी पद्धति में सबसे विश्वस्त 'वैमिनी क्योतिष का बध्यपन' नामक हमारी पुस्तक में व्यास्थात्मक रूप में इसकी पर्चो की गई है। यदि पाठक जैमिनी पद्धति के अध्ययन में क्वि रखते हैं तो वे इस पुस्तक को प्रदें।

अध्यक्त वर्गे पद्धति समान रूप से महस्वपूर्ण है। किन्तु वह पद्धति काफी विश्वस्त प्रतीत वहीं होती। 'धविष्यवाणी की अष्टक वर्ष प्रणाली' नामक हमारी पुस्तक में बायु निर्धारण की अष्टक वर्ग पद्धति पर विस्तार में चर्चा की वई है।

फिर भी प्राचीन पुस्तकों में एक अन्य पद्धति दी गई है। इसमें शनि, वहस्पति सूर्य और चन्द्रमा के देशान्तर को जोड़ना होता है। हमारे अनुभव में यह पद्धति काकी सरस है। इससे १२० के गुणक में ब्रह्माण्ड में एक विन्दु प्राप्त होती है। लपु मध्यम और दीर्घ जीवन के मामले में सब किन कमशः प्रयम, दूसरे या तीसरे चक्र में गोचर में इस विन्दु पर होता है।

यद्यपि जीमिनी पद्धति, पिण्डायुदंशा और अशायुदंशा से काफी सही परिणाप मिलते हैं, कुण्डली और दशा तथा भूति के बल के आधार पर आयु का अवद्यारण करते में अधिक होशियारी है। पहला-कदम यह होगा कि प्रस्तुत कुण्डली में पहले दिए गए योगों के आधार पर बालारिष्ट, अल्पायु, मध्यम आयु या पूर्णायु योग है। उसके बाद अति प्रकल मारक ग्रह की अवधारणा करके आयु का निर्धारण किया जा सकता है।

# मृत्यु की अवधि,का अवधारण

इस पुस्तक के प्रथम भाग में हमने कीर्षक 'आयु का निर्धारण' के भीतर गारक यहाँ के अवधारण के सिद्धान्त पर संक्षेप में चर्चा की है। इस अध्याय में हम उसी विषय पर कुछ विस्तार में चर्चा करेंगे। इसमें पुनरावृक्ति हीगी किन्तु उद्देश्य यह है कि पाठक विषय की पूर्णत: समझ लें।

मारक प्रहीं को तीन भागों में बाटा जा सकता है।

- (क) मृत्यु के मूल निर्धारक
- (स) मृत्यु के गौण निर्धारक
- (ग) मृत्यू के तृतीय निर्धारक

मृत्यु के मूल निर्धारक--तीसरा और आठवी आव जीवन भाव होते हैं। इन दोनों भावों से १२वीं भाव अर्थात् दूसरा और सातवी भाव मृत्यु आव होते हैं।

- (क) द्वितीयेश और सप्तमेश मृत्यु के कारण होते हैं।
- (स) दूसरे और भातवें भाव में स्थित ग्रह विशेषकर मारक ग्रह ।
- (ग) द्वितीयेश और सप्तमेश से युक्त ग्रह विशेषकर मारक । इनमें से द्वितीयेश से युक्त ग्रह मृत्यु देने के लिए अति प्रथल होते हैं।

# भृत्यु के गोण निर्धारक

- (क) दितीयेश और सममेश से युक्त युक्त युक्त यह मारक प्रहों की अपेक्षा मृत्यु के लिए कम बली होते हैं।
- (स) तृतीयेश और अव्टमेश
- (न) द्वितीयेश या सप्तमेश से मुक्त तृतीयेश और अष्टयेश ।

## भृत्यु के तृतीय निर्घारक

- (क) मृत्यू के मूल यह गीण निर्धारकों में से किसी से युक्त या दुष्ट शनि।
- (स) बच्छेस या अष्टमेस ।
- (ग) कुण्डली में सबसे कमजीर ग्रहे।

निम्निलिखित ग्रह् छिद्र-ग्रह् कहलाते हैं और उनमें से सबसे बली यह अपनी स्वा में मृत्यु का कारण वन सकता है।

- (क) अव्टमेश
- (ख) बच्टम भाव में स्थित ग्रह
- (ग) अध्यम भाग पर दृष्टि डालने वाला ग्रह
- (प) २२ में बेब्काण का स्वामी
- (क) अध्टमेश से मुक्त पह
- (स) ६४ वें नवांश में जहाँ चन्द्रमा स्थित हो उसका स्वामी
- (ङ) मण्डमेश्वकाकटुशवू

अष्टम भाव जीवन मान होता है और वह यदि पीड़ित हो तो जीवन समाप्त कर देता है। यदि अष्टभेश ६, त्या १२ वें मान में स्थित हो तो उस स्यक्ति की मृत्यू हो जाती है,

- १. अष्टमेश की दशा और भूक्ति में, या
- २. शनि जिस राखि में स्थित हो उसके स्वामी की दशा में अण्डमेश की भूक्ति में, या
- ३. अष्टमेश की दशा और नवमेश की मृक्ति में दृष्टि, युक्ति या स्थिति से मारक गुण द्वारा अति पीड़ित ग्रह मृत्यु के कारण होंगे।

यदि लालेश ६, ≒ सर १२ वें भाव में राहु या केतु से युक्त हो तो लालेश से युक्त ग्रह या अष्टमेश की दशा में मृत्यु हो जाती है। यदि लग्नेश किसी ग्रह से युक्त न हो तो लग्नेश या अध्यमेश जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी मृत्यु का कारण होगा । यदि सही समय पर राहु की दशा आती है (जब बीवन लघु, मध्यम या दीर्घ रूप में अवधारित किया गया है) तो यह भारक ही सकता है। जातक-पारिजात के अनुसार यदि शनि, रुग्नेश, अष्टमेश या दशमेश में से सबसे निबंह ग्रह राहु से युक्त हो तो वह प्रह् अपनी दशा में मृत्यू का कारक बन सकता है। यशि अष्टमेश बली हो तो सम्नेश अपनी दशा में मृत्यू है सकता है। यदि सम्बन्ध और अष्टमेश अन्य ग्रह के साथ केन्द्र या विकोण में स्पित हो तो अष्टम भाव में स्थित ग्रह की दशा में मृत्यु होती है। यदि अप्टम भाव में कोई ग्रह स्थित न हो तो लक्षेत्र की दशा में मृत्यु हो जाती है जबकि शनि गोचर में लक्ष्म से अब्दम भाव से होता है। यदि लग्न शीर्षोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, तृहिकक और कुम्म) राशि हो तो लग्न के चर, अचर, दिस्यभाव राशि में होने के अनुसार द्वितीयेश या राहु की दक्षा में मृत्यु हो जाती है। यदि लग्न गृष्टोदयं (मेष, गृथम, कर्के, धनु और मकर) राशि हो तो क्रमशः देवकाण लग्न के स्वामी, देवकाण लग्न द्वारा द्वर ग्रह मीर द्रेष्काण छन्न के स्वामी से युक्त प्रष्ट् की दशा में मृत्यु होती है यदि उदय शक्ति चर, अचर मा द्विस्वमाच राशि हो।

## मृत्यु कारक गोचर

ज्योतिष की मानक प्राचीन पुस्तकों में कुछ ग्रहों के गोचर के आधार पर अने क पढ़ित्यों दी गई हैं जिनके द्वारा मृत्यु के समय का माप किया जा सकता है उसमें काफी सही परिणाम मिलला है। गोचरों के आधार पर मृत्यु का जो संकेत मिलता है वह तभी षटित होता है यदि जन्म कुण्डलियों में निदेशात्मक प्रभावों में ऐसा संकेत हो। अन्यवा अस्वस्थता, अन की हानि, सगे सम्बन्धियों से मनमुटाव और पृथक होने जैसी दुर्मान्यपूर्ण बातें हो सकती हैं। गोचरों के आधार पर निम्नलिखित योगों पर विचार करते समय पाठक इसका पूरा ध्यान रखें।

जायुष्कारक शनि मृत्यु कारक भी है। जब अब्दिषेश जिस भाव में स्थित हो उस राशि में मोचर में शनि आता है या लग्न से हादशेश जिस राशि में स्थित हो उस राशि में शनि गोचर में बाता है तो मृत्यु होती है। इन भावों या कुण्डली में किसी अन्य भाव के सम्बन्ध में अपने त्रिकाण में बोचर में शनि हो तो उस भाव का नाश कर देता है।

२२ वें द्रेष्करण या मान्दी का स्वामी जिस राशि में स्थित ही उस राशि (या अपने त्रिकोण) में अनि के गोचर में आने पर मृत्यु होती है।

जब मान्दी के देशान्तर से शिन का देशान्तर घटाने के बाद प्राप्त अन्तर से औ राशि प्राप्त होती है उस राशि (राशि और नवांश) में गोचर में शिन के आने पर मृत्यु की संभावना होती है। अब्दिमेश, द्वादिशेश और यब्देश का देशान्तर जोड़ें और उससे प्राप्त राशि में जब शिन गोचर में हो तो मृत्यु का संकेत मिलता है। इस राशि में गोचर के शिन का मान्दी से निराकरण हो जाता है क्योंकि अब्दिमेश से मान्दी मी भाग्यशाली होता है।

जब जष्टमेश जिस राशि में स्थित हैं वहाँ से गोचर में बहस्पति त्रिकोण रें पहुँचता है तो मृत्यु का संकेत देता है। लग्न, सूर्ध और मान्दी के देशान्तर से प्राम राशि (या अपने मूल त्रिकोण) में गोचर में बहस्पति के पहुँचने पर वह मृस्यु का कारण बनता है। बहस्पति और राष्ट्र के देशान्तर को जाड़कर जी राशि प्राप्त होती है उस राशि में या अपने मूल त्रिकोण से जब गोचर में बृहस्पति गुजरता है तो मृत्यु की आशा की जा सकती है।

सूर्य राशि में जहाँ स्थित है या अध्यमेश नवांश में जहाँ स्थित है या लग्नेश जिस नवाश में स्थित है उसके द्वादशांश या इनमें से किसी भी राशि के विक्रीण में सूर्य गोकर में रहता है तो मृत्यु हो सकती है। जब शुक्र से ६,७ या १२ वें भाव में योचर का सूर्य हो तो मृत्यु की संभावना हो सकती है।

अष्टमेश या सूर्य जिस राशि या नवाश में स्थित है या वहाँ से तिकोण मे जब चन्द्रमा पोचर में हो तो मृत्यु की संभावना हो सकती है। मान्यी और चन्द्रमा का देशान्तर जोड़ें इससे प्राप्त राशि में अब गोचर का चन्द्रमा हो तो भी मृत्यु हो सकती है। चन्द्रमा से २२ वें द्रेष्काण का स्त्रामी जिस राशि में स्थित है वहाँ या इन मानों से तिकोण में जब चन्द्रमा गोचर में हो तो मृत्यु की संभावना होती है। उन्त, अष्टम या द्वादश भाष में गोचर का चन्द्रमा मृत्यु का कारण बन सकता है।

मादि का नवांश, द्वादशाया और देष्काण निकालें। धनि नवांश में जिस राशि में स्थित है वहाँ और द्वादशांश में जिस राशि में स्थित है वहाँ जब गोचर में बहस्पति हो और देष्काण में यनि जिस राशि में स्थित है वह या अपने विकोण में जब सुर्य हो हो इससे मृत्यु का संबेत मिलता है। खरन, अन्द्रमा और मान्दी को जोडने पर जो लग्न आता है उससे मृत्यु के समय का संबेत मिलता है।

## कुण्डली संस्या ३५

जम्म तारीख ३०-३१-१-१-१६६ अन्य समय ४-३० वजे प्रात: (स्थान सं०) अक्षांक २२<sup>०</sup> उत्तर, देशान्तर ७३<sup>०</sup> १६' पूर्व ।

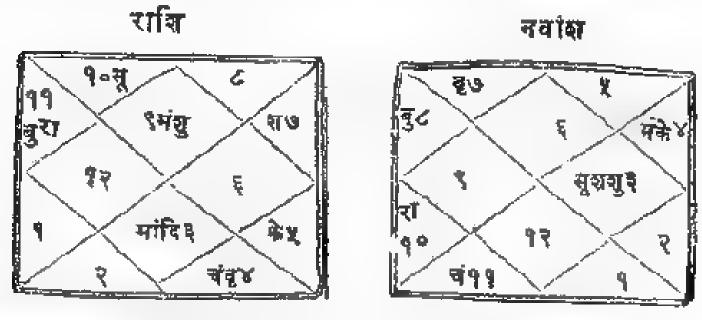

ब्ध की दशा शेष-५ वर्ष प महीने ६ दिन

जैसा कि पहले ही सावधान किया गया है, लग्न चंद्रमा और अन्य ग्रहों के बलावल के आधार पर मारक दशा और भुक्ति का अवधारण करने के बाद ही इन गीचरों पर विचार करमा चाहिए। गोचर को हमेशा ही कम सहस्व दिया जाता है। वे उत्प्रेरणात्मक एजेन्ट के जैसे होते हैं। सभी प्रकार के निष्कर्ष मूलतः दशा विचार के आधार पर निकालने चाहिए।

अध्यम भाव - कुण्डली संस्था ३५ में अष्टम मान कर्क में अष्टमेश चन्द्रमा उच्च के शृहस्पति से पुक्त होकर स्थित है। इसपर पंचमेश और प्रावशेश संगल और सुतीयेश तथा आयुष्कारक उच्च शनि की दृष्टि है। क्षडमेश्च—अन्द्रमेश चन्द्रमा अपनी ही राशि में लग्नेश नृहस्पति जो उच्च का है, से युक्त होकर स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्द्रमेश बहुत बली है। उसपर उच्च के सुतीयेश शनि और द्वावशेश मंगल की दूष्टि है।

तीसरा भाव और स्वामी—तृतीयेश शिन है और वह उपचय अर्थात् म्यारहर्वे भाव में उच्च का होकर स्थित है। यह आयुष्कारक भी है और प्रवल स्थित में है। तीसरे भाव में सप्तमेश बुध राहु से पीड़ित है। चन्द्रमा से अष्टम भाव कुम्म में तृतीयेश तथा हादशेश बुध पीड़ित होकर स्थित है। अष्टमेश शिन चौथे माव में उच्च का है तृतीयेश बुध आयुस्थान में राहु से युक्त है।

निष्कर्ष — लग्नेश, अष्टम और तृतीय भाव तथा उसके सम्बन्धित सिध्यतियों की लग्न तथा चन्द्रमा दोनों से बली स्थिति के कारण जातक पुणियु की श्रेणी में बाता है।

मृत्युकाल — कुण्डली संख्या ३४ में लग्न अनुराधि है। तृतीयेश शिन ग्यारहर्षे भाव में उच्च का है। अण्डमेश चन्द्रमा अपनी ही राश्चि कर्क में उच्च के वृहस्पति से युक्त है। पुन: द्वितीयेश शिन ग्यारहर्वे भाव में उच्च का है जबकि सप्तमेश तीसरे भाव में राहु से युक्त है। चन्द्रमा से द्वितीयेश सूर्य है और जह सप्तम भाव में स्थित है जबकि तृतीयेश बुध अष्टम भाव में राहु से युक्त है। चन्द्रमा से सप्तमेश और जब्द मेश है। राहु अशुभ प्रह है और अपने से सप्तमेश से युक्त है।

नवांश कुण्डली पर विचार करने पर यह देखने में आएगा कि शुक्र और मंगल कामणः दितीयेश और नृतीयेश हैं जनकि समयेश और अष्टमेश क्रमणः वृहस्पति और मंगल हैं। चन्द्रमा से दूसरे और तीसरे मान का स्वामी क्रमणः वृहस्पति और मंगल हैं। दितीयेश के साथ अशुभ ग्रह शनि युक्त है। नीचे एक सारणी दी जाती है जिसमें स्थामित्व, स्थित और धुक्ति के कारण प्रत्येक ग्रह का कारक नल गूनिटों में दशीया गया है। इससे ज्योतिष के विद्यार्थी समस्त क्रिया विधि को नेहतर हंग से समझ सकेंगे।

|          | निम्नलिखित से प्रा                                      | प्त भारक बन्न                                          | यूनिटों की संख्या |     |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|--|
| ग्रह     | स्वामित्य                                               | स्थिति                                                 | दुक्ति            | संक |  |
| सूर्य    | चन्द्रमा से द्वितीयेश<br>नवांश में चन्द्रमा से<br>सममेश | लग्न से दूसरे भाव<br>में, चन्द्रमा से सप्तम<br>भाव में |                   | ¥   |  |
| चन्द्रसा | अष्टमेश                                                 | लग्न से आठवें भाव                                      | www               | 3   |  |

| मंगक    | नवांश में अष्टमेश,<br>गयांश में कृतीयेश<br>नवाश में चन्द्रमा से<br>तृतीयेश |                                                        |                                                                                                      | 4 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| नुध     | सप्तमेश, चन्द्रमा से<br>तृतीयेश, नवांश में<br>चन्द्रमा से अष्टमेश          |                                                        |                                                                                                      |   |
| बृहस्पि | त नवांश में सममेश,<br>नवांश में चन्द्रमा से<br>द्वितीयेश                   | नवांश में लग्न<br>से दूसरे भाव में                     |                                                                                                      | ¥ |
| ŭ       | नवाश में द्वितीयेश<br>द्वितीयेश                                            | -                                                      | नवाश में चन्द्रमा से<br>सप्तमेश के साध<br>नवांश में द्वितीयेश                                        | ? |
|         | वृतीयेश<br>चन्द्रमा से अष्टमेश<br>चन्द्रमा से सप्तमेश                      |                                                        | के साथ, नवांश में<br>चन्द्रमा से सप्तमेश<br>के ग्राय                                                 | ę |
| राहु    |                                                                            | लग्न से दीसरे भाव<br>में, चन्द्रमा से अब्टम<br>भाव में |                                                                                                      | m |
| केतु    |                                                                            | चन्द्रमा से दूसरे<br>भाव में                           | त्वांश में अष्टमेश<br>के साथ, नवांश में<br>तृतीयेश के साथ<br>नवांश में चन्द्रमा से<br>तृतीयेश के साथ | ¥ |

मारक के कुल ३५ यूनिटों में सं कान और बुध दोनों के छः छः यूनिटें हैं जबिक सूर्य ५ यूनिटें प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है। नवनेश होने और बहस्पति की प्रकल दृष्टि के कारण सूर्य की दशा में उसका मारक बल समाप्त हो गया किन्तु अन्य अशुभ ग्रह की दशा में सूर्य की युक्ति में वह मारक बन आएगा। बुध की दशा जीवन में काफी देर से आएगी ( वयींकि जन्म समय यही दशा मिली हुई है ) अतः उसकी दशा में मृत्यु की संभावना चिल्कुल नहीं है। जातक की १० वर्ष की आयु में शनि की दशा आएगी। यह दशा भी काफी देर से आएगी। शनि राहु के साय

अपनी परम्परागत अञ्चलता ( शनि के बाद राहु ) के कारण वह अपना मारक दल राहुको देदेगा।

यह देलने में आएगा कि राहु तीसरे पात में स्थित है और लग्न से ससमेश कुष से युक्त है तथा बुध नवांश में जन्द्रमा से अव्यय भाव का स्वामी है। भू कि राहु सममेश की अधुभ युक्ति में है अत: उसमें अपनी दशा में मृत्यु का कारण बनने के समी गुण हैं। जैसा कि हमने पहले ही देला है कि बुध के बाद मारक की सबसे अधिक यूनिटें शनि के पास हैं। बुध अपना कार्य नहीं कर सकता है। और शनि स्वयं भी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता है अत: स्वभावत: वह अपना बल उस यह को दे देगा जो उसकी राशि में स्थित है। वह यह राहु होगा।

राहु चन्द्रमा से अष्टम बाव में स्थित है। अतः राहु को अपनी दक्षा में मास्क बल प्राप्त है। जन्म समय बुध की दक्षा प्राप्त की जिसमें प्र वर्ष १ महीने ६ दिन क्षेत्र थे। उसके बाद केतु, शुक्त, चन्द्रमा और नंगल की दक्षा प्र२ वर्षों तक चलती रही और तब तक जातक की आयु प्रथ वर्ष १ महीने ६ दिन हो गई। यह ७-२-१९११ तक था। उसके बाद राहु की दक्षा आरम्भ हुई। इस दक्षा में उसकी मृत्यु कृष होगी। राहु की दक्षा १ वर्ष की होती है। नया इन १ द वर्षों में राहु उसे छोड़ देगा। केतु संभावित उम्मीस्वार है। केतु में सूर्य की विशेषताएँ होनी चाहिये। किन्तु नूं कि सूर्य के पास मारक बल की केवल ४ पूनिटें है अतः सूर्य स्वयं ही यह उत्तरदायित्व लेगा केतु को इसका स्वसर नहीं देगा।

गोसर के प्रभाव मी मृत्यु के समय के तुल्य कालिक होने चाहिये। राहु की दशा में राहु, बृह्स्पति, शनि, बुध, केनु और शुक्र की अन्तर्दशा १४ वर्ष ६ महीने १८ दिन सक रही। तब तक जातक की आयु लगभग ६९ वर्ष ७ महीने २४ दिन की हो गई। राहु दशा में शुक्र की मृत्ति २४—९—६५ को समाप्त हो गई। उसके बाद सूर्य की दशा आरम्भ होती है। जैसा कि हमने देखा है, सूर्य चन्द्र लग्न से दितीयेश है और चन्द्रमा से सप्तम मारक भाव में स्थित है जबकि वह लग्न से दितीयेश के है। पुनः नवांश में वह चन्द्रमा से सप्तम भाव का स्वाधी है और लग्न से दितीयेश के साथ युक्त है। इसके बितिरिक्त वह राहु का कद अब ह और राशि में दशानाथ और भृक्तिनाथ डिडिंदश (२/१२) में हैं जबकि नवांश में वे खड़रूटक (६/६) में हैं। इस प्रकार सूर्य अपनी मृत्ति में मृत्यु देन के लिए पूरी तरह बली है। सूर्य की भृक्ति २५—९—१९६१ से १९—६—१९६६ तक रही।

जब मारक दक्षा चल रही हो तो मृत्यु के लिए अन्तिम सकेत का मंदेग आयु-दकारक शिव अपने गोचर में देता है। बढ शिव जन्म समय राशि और नवांश में जिस में स्थित था उसी राशि में गोचर में हो या अपने मूल निकोण में हो तो मृत्यु होती है। यनि राशि में तुला में और नवाश में मिथुन में था। इस दोनों राशियों में तिकोण में कुम्भ राशि है। यनि ने फरवरी १९६४ में कुम्भ में प्रवेश किया। वह कुम्भ राशि और मिथुन नवांश में फरवरी मार्च १९६६ तक रहेगा। जातक की मृत्यु ७-२-१९६६ की हुई।

#### बालारिष्ट

साधारणतः बच्चों की आयु के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिये। बदि कोई कुण्डली अत्यक्ति पीड़ित हो तो वह जातक बाल्यकाल में श्रीमार रह सकता है या उसकी बार बार दुर्घटना हो सकती है। किन्तु यह उत्तम होगा कि मृत्यु के प्रकापर विचार न किया जाए। तथापि बाल्यकाल में मृत्यु से सम्बन्धित कुछ कुण्डलियों नीचे दी जाती है।

कुण्डली सं० ३६

जन्म तारीस १६-१२-१९४० जन्म समय १०-३० बजे संध्या (बाई. एस. टी.) असांश २२°५४' उत्तर, देशा० ८८°२४' पूर्व ।



शिन की दशा शेष-१२ वर्ष ४ महीने ६ दिन

कुण्डली सस्या ३६ में चन्द्रमा अष्टम मान में राहु से युक्त है और उस पर अशुभ ग्रह शिन की दृष्टि है। लग्न पर मंगल की निपरीत दृष्टि है। इसमें संदेह नहीं है कि लग्न पर वृहस्पति की दृष्टि है परन्तु अष्टमेश होकर उसका समय मान में स्थित होना ठीक नहीं है। (समय भाव अष्टम भाव का ५२ वां होता है) । चन्द्रमा और लग्न के पीड़ित होने पर साधारणतः बाल्यकाल में मृत्यु हो जाती है। इस बच्चे की मृत्यु २ वर्ष की उम्र में हो गई।

कुश्डसी सं 🕶 ३७

जन्म सारीख २-२-१=७१, जन्म समय ४-२१ वजे संध्या (स्थानीय समय) सक्षांश ५४°-५६' उत्तर, देशा० १°-२५' पूर्व ।



राहुकी दशा शेष-० वर्ष २ महीने २१ दिन

कुण्डली सं १७ में चन्द्रमा राहु और श्वित से पीड़ित है। उस पर कोई गुभ दूष्टि नहीं है। राहु और चन्द्रमा दोनों ही गोचर में १२ वें माव में हैं। बच्चे की इ वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई।

# कुण्डली सं• ३५

जन्म तारीक्ष ७--द-१८७३

जन्म समय ९-५ वजे प्रातः (स्थानीय समय)

ककांश ५४°५६ उत्तर, देशा॰ १°२५' पश्चिम ।



सूर्य की दशा शेष-१ वर्ष ६ महीने २७ दिन

कुण्डली सं० ३ द में चन्द्रमा अशुभ राशि भगल और सिन ने पीडिन है। एक विशेष योग होता है जिसमें यदि चन्द्रमा अशुभ राशि और नवांश में रिवन ही और उस पर कोई सुभ दृष्टि न हो और ५ वें तथा ९ वें भाव में अशुभ पत कि वन हो हो वच्चा शीद्र ही भर जाता है। यहाँ चन्द्रमा न फेवल अशुभ राशि और नवांश में स्थित है बिक दो प्रवल नैसर्गिक तथा कार्यात्मक अशुभ पत मंग्न और शिन से पीडिन है। पंचम भावमें एक अशुभ पत शिन हियत है। यह बका। १५ ल निवन से पर क्या जबकि मुश्कल से एक सक्षाह का था।

कुण्डली सं ० देह जन्म तारीक्ष २२-१० १९६० जन्म समय २२-३२ वजे (प्रात: स्था. स. ) अक्षांश ३३° १७' उत्तर, देशा० ८८°५५' पश्चिम ।



बृहस्पति की दशा शेष-२ वर्ष ७ महीने १३ दिन

लात कीर सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो, चन्द्रमा अशुभ ग्रह से पुक्त हो और उस पर बोर्ड शुभ दृष्टि न हो तो बच्चे की जीव्र मृत्यु हो जाती है। कुण्डली संव ३९ में राह जन्म में त्यित है। और केतु सातवें भाव में मंगल से दृष्ट है। चन्द्रमा नीथे भाव में शुभ पह से पुक्त है किन्तु अशुभ ग्रह जानि और सूर्य के बेरे में है उसपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। बच्चे की मृत्यु श नि की दशा केतु की भुक्ति में हुई कुण्डली संव ३८ में जो बालारिष्ट योग है वह यहां भी लागू होता है। चन्द्रमा राहि में एक अशुभ राशि में स्थित है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अबुभ ग्रह शनि अशुभ ग्रह मंगल से दृष्ट होकर प्रथम भाव में स्थित है।

#### कृण्डली सं० ४०

जन्म तारीस प्४-४.पप्२० जन्म समय प्~० बजे रात्रि (ई एस टी) अकांक् प्र<sup>©</sup>रेर उत्तर, देशा० ५प<sup>०</sup> पूर्वे।



राहुकी दशा शेष-१२ वर्ष २ महीने २ दिन

मुण्डली सं० ४० में छम्न और संसम भाव में क्रमशः मंगल और राहु तथा सूर्य और केतु स्थित हैं। वन्द्रमा बुम्भ राशि में अशुभ ग्रह शनि से दृष्ट है और उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। स्थान संगल और राहु के बीच घेरे में है। यद्यपि तीनों ही एक राशि में हैं। इस लड़की की मृत्यु अब्रैल १९२९ में हुई जबकि बालारिक्ट की सर्विष्ठ का सन्तिम या।

### कुण्डली सं ० ४१

जन्म तारीख १-९-१९६८ अक्षांश १३° उत्तर, देशाव ७७°६६' पूर्व । जन्म समय १०-३० बजे प्रातः

राशि वर्ष क्रिक् १० मंड ११ १ २



केतु की दशा शेंष-५ वर्ष ४ महीने १४ दिन

कुण्डली सं० ४५ में चन्त्रमा अधिक पीड़ित महीं है और उसपर बृहस्पित की स्थित हैं जो दाह में है किन्तु मुख्य केन्द्रों में प्रयल अशुभ ग्रह स्थित हैं। अर्थात् शिन सप्तम में और दोनों ही लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। प्राचीन पृस्तकों के अनुसार 'यदि लग्नेश नीच का हो और लग्न में सातवें या आठवें माल में शिन स्थित हो तो वच्चा काफी बीमार रहता है और शीघ मर जाता है।' लग्नेश शुक्र है और वह न केवल नीच का है तिल्क यह १२ वें माय में केतु से मुक्त मी है। नीच का शिन सप्तम भाव में स्थित है। बच्चा आठवें वर्ष में सितम्बर १९७६ में मर गशा।

## क्णडली स॰ ४२

असाश १४° ३१' उत्तर, देशा । २१° पूर्व ।



चन्द्रमा की दशा शेष-१ वर्ष १० महीने १० दिन

कुण्डली संख्या ४२ में चन्द्रमा दुःस्थान में केतु से पीड़ित है। यदि छठे भीर दारहवें भाव में अशुभ यह स्थित हों और उनपर कोई गुभ दृष्टि न हो तो बालारिष्ट योग होता है। यहाँ पर छठे भाव में केतु स्थित है और शनि मंगल से दृष्ट होकर राहू १२ वें भाव में स्थित है। इस बच्चे की मार्च १९२९ में मृत्यु हो गई।

## अल्पायु

अत्पायु के अधिकतर मामले में लग्न तथा अष्टम भाव तथा उनके अधिपति अपनी स्थिति, दृष्टि या अन्य प्रभावों से कमजोर होते हैं। शुभ प्रह भी कमजोर हो सकते हैं जबकि अशुभ ग्रह केन्द्र में बली हो सकते हैं।

## कुण्डली संख्या ४३

जन्म तारीख १९--१०--१९५९ जन्म समय ११-४५ बजे रात्रि (बाई एस टी) धनांग २०° ५६' उत्तर, ७७° ४६' पूर्व ।

राशि

नवांश





सूर्य की दशा क्षेत्र-० वर्ष १० महीसे २९ दिन

अष्टम भाव (कुण्डली सं० ४३)-अष्टम भाव में कुम्भ राशि है नहीं पर कोई ग्रह स्थित नहीं है या किसी की दृष्टि नहीं है। यह अशुभ ग्रह धनि और केंद्र के किरे में है।

अरुटमेश —सप्तम भाव केन्द्र में शनि स्थित है किन्तु यह अरुटम भाव से बारहवां भाव है उस पर दाह वाले यंगल की दृष्टि है।

आयुष्कारक —शनि अपनी ही राशि में है किन्तु वह मारक स्थान है और उसपर अशुभ यह मंगल की वृष्टि हैं।

चन्द्रमा से विचार-अध्योध अध्यम भाव से बारहवें भाव में है।

निष्कर्ष-नगों सम होने के कारण लग्न पूरी तरह बाजी है और लगेश उच्च का है किन्तु दितीयंश सूर्य से अष्टम भाव में है । केन्द्र में बजी अनुभ प्रह एडे हैं। मंगल जो दाह में है, लग्नेश पर विपरीत दृष्टि हाल रहा है। जातक की मृत्यु ५६ वर्ष की बायु में मंगल की दशा केतु की भृक्ति में हुई ।

अत्पायु की अवधि में सूर्य, चन्द्र, मंगल और राहु (आंशिक) की दशा आई । मंगल चन्द्रमा से ससमेश है और लग्न से दितीयेश अर्थात सूर्य से युक्त है। उस पर ससमेश शनि की दृष्टि है। केतु मंगल और ष्ट्रह्मित का फल देगा। ष्ट्रह्मित चन्द्रमा से अब्दमेश है और चन्द्रमा से समम भाव में स्थित है। वह यहाँ पर मारक बन जाता है।

# कुण्डली सं० ४४

जन्म तारीख ४-४-१९४८

जन्म समय ६-० बजे प्रातः (आई. एस. टी.)

अक्षांत्र २६°१८' उत्तर, देशा० ७३°६' पूर्व ।





चन्द्रमा की दबा श्रेष-१ वर्ष ११ महीने ७ दिन

अष्टम भाव (कुण्डली सं० ४४)---तुला राशि में अशुभ ग्रह केतु स्थित है और उस पर अशुम ग्रह मंगल की दृष्टि है।

थाष्ट्रमेश — गुक्त अपनी राश्चि हाथभ में उत्तम स्थिति में है किन्तु वह अब्देश सूर्य के नक्षत्र में है।

आयुष्कारक-शति पंचम भाव में पंचमेश से दृष्ट है किन्तु वह नीम के मंगक से काफी निकट से युक्त है। वह सप्तमेश बुध के नक्षत्र में है !

चन्द्रमा से दिचार—अध्द्रम भाव पर तृतीयेश तथा द्वादशेश बृहस्पति की पातीय नक्षत्र से दृष्टि है। अध्द्रमेश तीसरे भाव में पष्टेश और नवमेश बुध से युक्त है। चन्द्रमा दो बळी अशुभ ग्रहों से पीड़ित है।

निष्कर्ष — लग्न भाव में पष्ठशा सूर्य स्थित है और मारक ग्रह बुध से युक्त है । लग्नेश बृहस्पति केन्द्र में है किन्दु एक पात ग्रह के नक्षत्र में है जो अष्टम भाव से पीड़ित होकर स्थित है।

लग्नेश, अष्टमेश और तृतीयेश जिन अशुभ नक्षत्रों में स्थित हैं उनके कारण और चन्द्रमा के अत्यधिक पीड़ित होने के कारण अस्पावस्था में ही आयु समाप्त हो जाएगी।

राहु की दशा अनि की भुक्ति में मृत्यु हुई। राहु मंगल की राशि में दूमरे माव में प्रवल मारक है। क्यों कि जहाँ राहु स्थित है वहां का स्वामी मंगल दितीयेश है और चन्द्रमा से सप्तम भाव में दितीयेश अनि से युक्त है। भुक्ति नाथ शनि भी मारक है विशेषकर राशि और नवांश दोनों में चन्द्रमा से।

िरमणी—इस पुस्तक के घाग १ या भाग २ में हमने अवतक नक्षत्रों के महत्त्व पर विचार नहीं किया है क्योंकि यह स्वयं ही एक बलग विषय है। नक्षत्र स्वामियों के महत्त्व पर सत्याचार्य द्वारा प्रकाश डाला गया है। अतः इसके महत्त्व को छोड़ा नहीं जा सकता है। नक्षत्रों के स्वामी प्रहों को विद्योतरी दद्या के स्वामियों के अनुसार बाँटा गथा है (कृतिका, उत्तरा फाल्गुनो और उत्तरायाद —सूर्य; रोहिणी, इस्त और श्रवण-चन्द्रमा; मृगसिरा, चित्रा और धनिष्ठा अगल, आर्दा, स्वाती और शतभिषा—राहु, पुनर्वमु, विश्वाखा और पूर्वा भाद्रपदा—बहुस्पित; पुष्य, अनुराधा और उत्तरभाद्रपदा —शिन, अश्लेखा, जेष्ठा और रेवती—शुध, मया, मूल और शिरवनी—केतु, और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ और भरणी—शुक्र)

इस प्रकार इस कुण्डली में तृतीयेश खहरपति मूळ नक्षत्र में है जिसका स्वामी पात ग्रह केतु है।

कुण्डली सं 🛮 ४४

जन्म तारीख २६-५-१९५० समय ६-३० वजे प्रातः (आई एस टी) सक्षांश १६<sup>०</sup>५२' उत्तर, देशा० ६२<sup>०</sup> १३' पूर्व ।

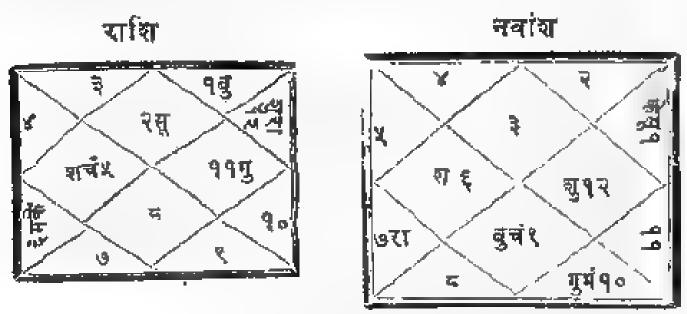

शुक्र को दशा शेष—२ वर्ष १ महीने १५ दिन

अष्टम भाव — अष्टम भाव में धनु राशि है उस पर सप्तमेश मंगल की दृष्टि है। अष्टमेश बहस्यति चन्द्रमा और शनि से दृष्ट होकर केन्द्र में स्थित है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में हैं जो बदापि एकादश भाव में स्थित है, उसगर समग्रेश ग्रस्त मंगल की दृष्टि है।

आयुष्कारक—शनि अपनी शत्रु राशि सिंह में तृतीयेश चन्द्रमा से युक्त और अष्टमेंश बृहस्पति से दृष्ट है ।

चन्द्रमा से विचार सप्तमेश शनि चन्द्र राशि में स्थित है जबिक अध्यम भाव में उच्च का शुक्र वर्गीतम में स्थित है किन्तु वह प्रस्त म क्लूल से पीड़ित है। अध्यभेश बहस्पति अध्यम भाव से १२ वे भाव में केन्द्र में स्थित है।

निष्कर्ष — लग्न और चन्द्रमा दोनों से अध्द मेश जलम स्थित में है। किन्तु लग्नेश युक्त मद्यपि कि उच्च का है, द्वितीयेश युक्त कारक के नक्षत्र में है तथा राहु और मंगल से पीड़ित है और १२ वें भाव में स्थित है। इससे लग्नेश की तुलना में अध्द मेश बली होगा और इससे अल्पायु होगी। चन्द्रमा की दशा और शुक्त की भृत्यु हुई। युक्त राहु स युक्त और मंगल से दृष्ट होकर मीन राशि में और द्वितीयेश बुध के नक्षत्र में स्थित है। चन्द्रमा कारक शनि से युक्त होकर चीये भाव में स्थित है (शनि चन्द्रमा से सप्तमेश है) और अष्ट मेश बृहस्पित से दृष्ट है। इससे मारक बन जाता है।

## कुण्डली सं• ४६

जन्म तारीख २९-१-१९५५. जन्म समय १०-० बजे सन्ध्या (आई.एस.टी.) अक्षात ९<sup>०</sup>५६ उत्तर, देशा० ७६<sup>०</sup> १७ पूर्व ।



बुध की दशा शेष-३ वर्ष ५ महीने ९ दिन

सामेश के तक्षत्र में है।

अष्टमेश कुण्ड श्री सं० ४६ में मङ्गल एकादशेश चन्द्रमा से युक्त और उच्च के सप्तमेश बहुस्पति से दृष्ट होकर सप्तम भाव (अन्टम मान से १२ वें में) स्थित है। आयुक्षारक—शनि दूसरे भाव में उच्च का है और उसपर अष्टमेश मङ्गल की विपरीत दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—अष्टम भाव में उच्च का शनि स्थित है और उस पर द्वितीयेश मञ्जल की वृष्टि है। अष्टमेश दसवें भाव में प्रस्त है और उस पर शनि की दृष्टि है।

निष्कर्ष—अष्टमेश केन्द्र में स्थित है जबिक लग्नेश कमजोर होकर छठे भाव में स्थित है और सूर्य तथा मङ्गल के कारण पाप कर्तरी योग में है। इसके मितिरिक्त वह बष्टमेश के नक्षत्र में है।

#### कुण्डली संख्या ४७

जन्म तारील २-११-११३४ जन्म समय ५.४० बजे त्रातः (बाई. एस. टी. ) बक्षांश १३° २८' उत्तर, देशान्तर ७७° २२' पूर्व ।



शुक्क की दशा शेष-६ वर्ष १ महीने २४ दिन

अष्टम मास--कुण्डली संख्या ४७ में अष्टम भाव मुषभ राशि पर तृतीयेश और पण्डेश वृहस्पति की दृष्टि है।

अष्टमेश-अष्टमेश जुक हादशेश बुध से युक्त होकर ५२ वें भाव में नीच का है। आयुष्टकारक---श्रान अपने मूलशिकीण राशि कुम्भ में स्थित है किन्तु वह राहु के नक्षत्र में है।

जन्द्रमा से विचार-अध्यम भाव पर धीडित मङ्गळ और बन्द्रमा जिस राधि में स्थित है उसके स्वामी अह बहस्पति की विपरीत दृष्टि है। बहस्पति द्वादशेष मङ्गळ के साथ स्थान परिवर्तन में है तथा उसपर दितीयेश और बृतीयेश सनि की बृद्दि है। बट्टियेश निद्रमा स्वयं है और मङ्गळ से पीडित है।

निष्कर्ष — लग्नेश और अध्यमंत्र शुक्र १२ वें भाव में नीच का है। लग्न में मारक यह सूर्य नीच का हो कर स्थित है। चन्द्रमा भी अधुभ प्रहों से बुरी तरह पीडित है। अतः यह बुण्डको अल्पापु की श्रेणी में आती है। मंगल की दबा शुक्र की भुक्ति में मृत्यु हो गई। शुक्र बुध से युक्त है जो चन्द्रमा से सप्तमेश है। वह नवांश लग्न से दूसरे भाव में दितीयेश शनि से युक्त है। वह पीड़ित अब्दमेश भी है। दशानाय मङ्गल लग्न से दितीयेश और सप्तमेश है और नवांश में चन्द्रमा से दितीयेश और सप्तमेश है। वह नवांश में नीच का है और दितीयेश तथा तृतीयेश शनि से दृष्ट है जो उसे प्रथम भेगी का मारक बना देशा है।

### कुण्डली सं• ४५

जन्म तारीख ३-४-१९४९

जन्म समय द बजे प्रातः (आई.एस.टी.)

मक्षांक्ष १३º उत्तर, देशान्तर ७७º ३४' पूर्व ।



चन्द्रमा की दशा शेष-- ९ वर्ष ६ महीने २३ दिन

कष्टम भाव--अष्टम भाव में बृहस्पति है। उसपर उच्च के खन्द्रमा की कृष्टि है।

अष्टमेश---मङ्गल १२ वें भाव में वितीयेश और समयेश धुक्र से मुक्त है और सूर्य से दाह में भी है। यह मृतीयेश और वष्टेश धुष्ठ से युक्त है।

आयुष्कारक-सनिपांचनें भोव में पात्रु राशि में तथा केतु के बक्षत्र में है जो मारक स्थान सतम भाव में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार—अष्टम भाव पर कोई दृष्टि नहीं है और वहाँ पर कोई यह नहीं है। अष्टमेश बृहस्पति नक्ष्म भाव में नीच का है।

निष्कर्ष — लग्न में राहु है तथा लग्नेश १२ वें भाव में है और वह मारक शुक्र से युक्त है तथा तृतीयेश और षष्टेश बुध के नक्षण में है जो १२ में भाव में स्थित है। इसके अतिरिक्त लग्नेश और अष्टमेश दोनों ग्रह सूर्य के दाह में पड़े हैं। बग्नमा उच्च का है किन्दु उस पर मारक शनि और नीच के बृहस्पित की दृष्टि है जिससे अल्पायु का संकेत निल्हा है।

जातक की मृत्यु राहु बशा शुक्त भृक्ति में हुई। राहु लग्न में भारक राशि में स्थित है। मंगल चन्द्रमा से समभेश है। राहु श्रानि के जैसा फल वेगा जो मारक केनु के नक्षण में मृत्यु का नैसर्गिक कारक होता है। राहू नवाश में चन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है। मृक्तिनाथ शुक्र लग्न, नवाश लग्न और नवाश चन्द्रमा से मारक है क्योंकि वह इन सभी स्थानों से डितीयेश और समभग्न है।

#### कुण्डली सं० ४६

जन्म तारीख २४-८-१९४४ अक्षांश ४९° उत्तर, देशा० ४१<sup>०</sup> २०' पहिचम'। समय ५-१५ वजे प्रातः (उदल्यू टी)

राशि

नवांश



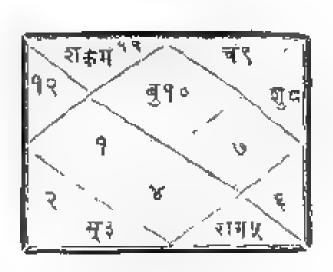

राहुं की दक्षा शेष-१३ वर्ष ७ सहीने २७ दिन

अष्टम भाष—अष्टम भाव में कुम्भ राशि है। इसपर दितीयेश सूर्य, वष्ठेश और नवमेश बृहस्पति और चतुर्येश तथा एकादशेश शुक्र की दृष्टि है।

अध्यमेश — अध्यमेश शनि १२ वें भाव में स्थित है। आयुष्कारक शनि सप्तमेश और अध्यमेश है और १२ वें भाव दु:स्थान में है।

चन्द्रमा से विचार अण्टम भाव में हुवभ गश्चि है और उस पर कोई दृष्टि नहीं है जबकि अप्टमेश शुक्र १९ वें भाव में मंगळ और राहु के घेरे में है।

लग्न में एक छाषायह स्थित है और लग्नेश केन्द्र में स्थित है। परन्तु लग्नेश चन्द्रमा छाया ग्रह के नक्षत्र में है। केन्द्र में कोई और ग्रह नहीं है। तृतीयेश बुध भी पीडित है क्योंकि वह मारक मंगल से युक्त है। आयुष्कारक ंशनि १२ वें महन में हानिस्थान में है। यत: इस कुण्डली में अधिक आयु का संकेत नहीं है।

शति की दशा और सनि की भुक्ति में मृत्यु हुई । सनि यहां अधम श्रेणी का मारक है। वह नवास लग्न और नवास चन्द्रमा दोनों से ही द्वितीयेका है। कुण्डली सं ० ५०

अभ्य तारीख २५-१२-१९७ समय ११-५५ बखे रात्र (जी एम टी) सक्षांश ५१°३१' उत्तर, देशा० •°०५' पश्चिम।



चन्द्रमा की दशा क्षेष-७ वर्षे ७ महीने ६ दिन

अष्टम भाष —अष्टम भाव में मेष राशि है जिस पर लग्नेश मंगल और पंचमेश तथा वष्टेश की विपरीत दृष्टि है।

अष्टमेश -अष्टमेश मंगत लग्न में केन्द्र में स्थित है और उसपर समभेश बृहस्पति तथा शनि की दृष्टि हैं।

आयुष्कारक -- शनि ११ वें भाव में स्थित है और उसपर दितीयेश तथा नवमेश की दृष्टि है।

जन्द्रमा से जिचार — अण्टम भाव धनु में द्वितीयेल और पंचमेश बुद्य, चतुर्वेश सूर्य थीर राहु स्थित है तथा सप्तमेश मंगल से दृष्ट है। अष्टमेश बृहस्पति चन्द्रमा जिस राशि में है उसी राशि में केन्द्र में स्थित है।

निष्कर्ष -लग्नेस केन्द्र में पीड़ित और ग्रस्त है। अप्टमेश भी केन्द्र में सप्तमेश खेहस्पति से दृष्ट है। परन्तु वृहस्पति ग्रुभ जन्द्रमा के नक्षत्र में है। इसी प्रकार शिन भी लग्नेश के नक्षत्र में है। यहाँ त्रिकोण और केन्द्र में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों ही स्थित हैं जिससे मध्य आयु का संकेत मिलता है। इस कुण्डली में एक और योग भी है। यदि अप्टमेश केन्द्र में ही और अष्टम भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक ४० वर्ष तक जीवित रहता है।

बृहस्पित की दशा और बुध की भूक्ति में मृत्यु हुई। वृहस्पति लग्न से सपमश है अतः वह मारक है। यद्यपि बुध लग्नेश है, वह बुरो तरह पीड़िन ह अतः सारक है। कुण्डली सं० ११ जन्म तारीख १२-७-१८७७ अक्षांश ४६°१३ उत्तर, ६° ७' पूर्वे

जन्म समय १०-० बजे प्रातः (स्था० स०)

राशि

नवांश





नुध की दशा श्रेष-१२ वर्ष ५ महीने २० दिन

सप्तम भाष--कुण्डली सं० ५१ में अष्टम भाव मेष पर वब्देश शनि और सप्तमेश बृहस्पति की दृष्टि है।

अरुटमेश-मंगल राहु ओर शनि से पीड़ित है।

आयुष्कारक — शनि अपनी मुल जिकोण राखि में स्थित है किन्तु राहु और मंगल से पीड़ित है।

चन्द्रमा से विचार—अब्टम भाव में अबुभ ग्रह मंगल, वानि और राहु स्थित हैं जबकि अब्टमेश शनि भी बुरी तरह पीड़ित है।

निष्कार्ष — यदि लग्नेश कमजोर हो, ६, = और १२ वें भाव में अशुभ ग्रह हों।
बहुस्पति त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हो और लग्न में अशुभ ग्रह स्थित हो तो जातकपारिजात के अनुसार मध्य आयु होती है। यहाँ लग्नेश अपनी राशि में केन्द्र में
स्थित है जबिक वह १२ वें भाव के स्वामी सूर्य से युक्त सप्तमेश वहस्पति से इष्ट है
जो उसे कमजोर बनाते हैं। अशुभ ग्रह मंगल, राहु और शनि छठे भाव में स्थित
हैं और केन्द्र १२ वें भाव में हैं। इन्हस्पति चीथे भाव में केन्द्र में स्थित है और
अशुभ ग्रह मंगल की विपरीत वृष्टि लग्न पर है। यहाँ पर लग्न में अशुभ ग्रह को
छोड़कर योग की सारी शर्ते पूरी हो रही हैं। इसकी बजाये लग्न पर अशुभ ग्रह
मंगल की दृष्टि है। दूसरी और लग्नेश केन्द्र में स्थित है, और अष्टमेश पीडित
और कमजोर है। बत: मध्य आग्रु की आश्रा की जा सकती है।

सूर्यं की दशा और शुक्र की मुक्ति में मृत्यु हुई। सूर्य द्वादशेश है और सतमेश

बृहस्पति से दृष्ट है। यह चन्द्रमा से दितीयेश भी है और चन्द्रमा से १२ वें भाव में तृतीयेख और धादयेश बुध के साथ स्थित है।

नवाश में वह लग्न और चन्द्रमा दोनों से ही अध्टमेश है और द्वितीयेश शिन के साथ स्थित हैं। शुक्र न केवल प्रत्यक्ष मारक है बल्कि बुध के नक्षण में होने के कारण दो मारक-बृहस्यित और सूर्य से प्रभावित है, शुक्र मारक शिक्त रखता है। कुण्डली संब ५२

जन्म तारीख १७-१०-१८६७ जन्म समय २ -३० बजे सन्ध्या (स्था. स.) अक्षांत ४६°१३' उत्तर, देशा० ६°०७' पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-५ वर्ष ७ महीने ० दिन

अष्टम भाव — कुण्डली सं० ५२ में अष्टम भाव मे राहु स्थित है और उस पर मृतीयेश और दादशेश दहस्यति और लग्नेश शनि की दृष्टि है।

बारट मेश — सूर्य केन्द्र में स्थित है और चतुर्थेश तथा एकादशेश मगल, बष्ठेश शौर नवमेश बुक्ष, और पंचमेश तथा दसमेश शुक्र से युक्त है।

आयुष्कारक--शनि उपचय ११ वें भाव में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार अष्टम भाव धनु राशि है जिसका स्वामी यृहस्पति केनु के साथ द्वितीय भाव में स्थित है।

निष्कर्ष — लानेश और अब्दमेश दोनों ही पूरी तरह बली हैं परन्तु अब्दमेश सूर्य हैं लानेश शनि की सुलना में स्थित और यृक्ति दोनों ही कारणों से अधिक बली हैं। अब्दम मात्र राहु से पीड़ित हैं किन्तु उसपर लानेश शनि की दृष्टि भी है। विकोण और केन्द्र में शुभ और अब्धभ दोनों ही ग्रह स्थित है जिससे मध्य आयु का संकेत मिलता है।

शनिकी दशा और राहुकी मृक्ति में जातक की मृत्यु हुई। दशानाथ शनि एक

प्रवल मारक है वयों कि वह लग्न से द्वितीयेश हैं, चन्द्रमा से सप्तम भाव में स्थित हैं और नवाब में उन्त तथा चन्द्रमा दोनों से ही सप्तमेश है। अब्टमेश सूर्य के स्वामिन्व वाली राशि में राहु स्थित होने पर शिंत का फल देता है और वह बली वन जाता है।

#### कुण्डली सं० ५३

जन्म तारीख २९-४-१९१७ जन्म समय ३-० अने संध्या (ई. एस. टी) अक्षांश ४२<sup>०</sup>०५' उत्तर, ७<sup>०</sup>१= पहिचम ।



शुक्र की दशा शेष-१ वर्ष ० महीने ० दिन

अष्टम भाव -- कुण्डली सं० ५३ में अष्टम भाव में मंगल और लग्नेश बुध भिष्यत है। इस पर पंचमेश और ष्ठेश सनि की दृष्टि है।

अध्यमेश — अध्यमेश मंगल लग्नेश बुध से युक्त होकर अपनी भूलित्रकोण राशि मंग में स्थित हैं और शनि से दृष्ट हैं ।

अरिषु विकार ता विवास प्रशास का विकास के अन्य मेशा चन्द्रमा से युक्त है। यह सममेशा और दसनेश बुध के साथ राशि परिवर्तन महै।

चन्द्रमा से बिचार — भन्दम भार मीन राशि किसी ग्रह की वृष्टि या स्थिति के भारण धुने प्रधाद से पुन्त है। अन्द्रमेश बहुरावि चानण जिस राशि में है वहां के अधिपति मुर्थ से युक्त होकर और १० वे भाव के अन्यति शुक्त से युक्त होकर १० वे भाव के अन्यति शुक्त से युक्त होकर १० वे भाव में स्थित है। वह मगल और केतु के कारण पाप करोरी धोव है।

निष्कर्ष छनेश और अध्यमेश एक साथ हैं और शिन से पीड़ित हैं। बन्द्रमा भी पे से गाम में है परन्तु विकोण म को शुभ ग्रह बहुस्पति और शुक्र स्थित हैं। इस प्रहों की स्थिति से मध्य आयु पर संकेत मिलता है।

बृहस्यति की दशा और शनि की भृति में जानक की मृत्यु हुई . भूँ कि लग्न कन्या है अन बृहस्पति बन्धे महस्क बन जाता है। शनि नवशिमें रूपन और राशि में चन्द्रमा दोनों से ही सममेश है जन: वह अपनी दशा में भारने के लिए सक्षम, है।

#### कुण्डली सं० ४४

जन्म तारीख १२-१-१८६३

जन्म समय ६~३३ वजे सध्या (स्था० स०)

अक्षांश २२<sup>७</sup>४०' उत्तर, ৯८<sup>०</sup>३०' पूर्व ।

#### राशि



नवाश



चन्द्रमा की दशा शेष -- ७ वर्ष ३ महीने

अष्टम भाव--कुण्डली सं० ५४ में अष्टम भाव में कर्क राशि है। उस पर नवमेश सूर्य, बण्ठेश और एकादशेश शुक्र और सण्तमेश तथा दसमेश बुध की दृष्टि है।

अष्टमेश—अष्टमेश चन्द्रमा द्वितीयेश तथा तृतीयेश शनि से युक्त होकर दसम भाव में स्थित है।

शायुष्यारकारका - शनि अष्टमेश से युक्त होकर दसम भाव में स्थित है। वह सप्तमेश और दसमेश के साथ राशि परिवर्तन योग में है।

चन्द्रमा से विचार अष्टम भाव में अष्टमेश मंगल स्थित है और उस पर सममेश वृह्दपति की दृष्टि है। अष्टम भाव में वहाँ का अधिपति स्वयं मंगल स्थित है।

जिस्किष्—लग्नेश ग्यारहर्वे भाव में बली है किन्तु बह राहु और गनि के कारण पायकर्तरी योग में है जबकि अन्दमेश केन्द्र में स्थित है। लग्नेश और सभी शुभ सह पणकर (२,६८,१९) म या उसके बाद बाले भावों म स्थित है जिससे मध्य आयुक्त। संकेत मिलता है।

वृहस्पति की दशा और शुक्र की भृक्ति में मृत्यु हुई। वृहस्पति बन्धी मारक है क्योंकि वह बन्द्रमा से सप्तमश है और बन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है और पाप कर्तरी योग में है। नवांश में वह चन्द्रमा से सप्तमेश है। भुक्ति नाथ सूर्य सप्तमेश बुध से युक्त होकर दूसरे भाव में स्थित है। नवांश में भी वह दितीयेश है।

#### कुण्डली संख्या १५

जन्म सारीख २४-३--१८६३ जन्म समय ६-० वजे प्रातः (स्था० स०) अक्षांश १३°-- इत्तर, देशा० ७७°-३४ पूर्व ।

राशि

नवाश





चन्द्रसाको दशा शेष–६ वर्षे

अष्टम भाव---कुण्डली सं० ५५ में अष्टम भाव में राहु स्थित है बीर उसपर स्मनेश तथा दसमश बृहस्पति की दृष्टि है

अष्टमेश बष्टमेश के रूप में शुक्र ११ वें भाव में उत्तम स्थिति में है।

आयुष्कारक-शिवारीसरे भाष में दितीयेश तथा नवसेश मंगल से दृष्ट है और नृतीयेश शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है।

चन्द्रमा से विचार — चन्द्रमा से अध्यम भाव में केतु स्थित हैं और वह सूर्य तथा तिन के कारण पाप कर्तें ती योग में है। चन्द्रमा जिस रःशि में है वहां कर अधिपति बुध और अध्यमेश संगल छठे भाव में युक्त हैं तथा उनपर सप्तमेश बृहस्पति की दृष्टि है।

निष्कर्ष — लग्नेश बृहस्पति केन्द्र में बली है, अब्टमेश शुक्र भी ११वें भाग में उत्तम स्थिति में है और आयुष्कारक शिन तीसरे भाग में उत्तित स्थिति में है। ये सब अधिक आयु के पक्ष में हैं। परन्तु लग्न अशुभ ग्रह मंगल और केतु के घेरे में है। इसी प्रकार चन्द्रमा से अप्टम भाग भी सूर्य और शिन के प्रभाव में है। अशुभ ग्रह सूर्य लग्न में स्थित होकर सुध्य आयु का संकेत देता है।

शनि की दशा और गंगल की भुक्ति में मृत्यु हुई। शनि तीसरे भाव में स्थित है और उसपर डितीयेश मंगल की दृष्टि है। भृक्तिनाथ मंगल दितीयेश होने के कारण मारकेश है और वह सप्तमेश बुध से युक्त है। अतः मंगल यहाँ पर गारक है।

कुण्डली सं० ३६

जन्म तारीख ९-३-१६९४ जन्म समय लगभग ३-० बजे प्रातः (सी.ई.टी) सक्षांश ४५° उत्तर, १३°४२' पूर्व ।

राशि

नवांश





सिन की स्वा सेष-१ वर्ष ९ महीने १९ दिन

सण्टम माथ — कुण्डली सं० १६ में अष्टम माथ कर्क पर पंचमेश और द्वादशेख मंगल की विपरीत दृष्टि है। इसपर द्वितीयेश शनि की प्रवल दृष्टि है और कारक उच्च का है। अष्टम भाव पर वंगोलिम शनि, वर्ष्टेश और एकादशेश शुक्र की भी दृष्टि है।

आष्ट्रमेश-—चन्द्रमा सप्तभेश बुध और राहु से युक्त होकर केन्द्र में स्थित है। उसपर मंगल की दृष्टि है।

बायुष्कारक — शनि वर्षोत्तम उच्च स्थिति में ११ वें भाव में काफी प्रवल है। बन्द्रमा से विचार — अष्टम भाव तुला में बली कारक स्थित है। अष्टमेश शुक्र ११ वें भाव में शनि के साथ राशि परिवर्षन में है। वह चन्द्र राशि के स्वामी बृहस्पति से तीसरे साथ से दृष्ट हैं।

निष्कर्षे — लग्न, अष्टमेश और चन्द्रमा अशुम प्रहों से बुरी तरह पीड़ित है। लग्नेश अध्यम भाव भे में स्थित है। चन्द्रमा से अध्यम भाव थोड़ी सी उत्तम स्थिति में है। इससे बालारिष्ट या अस्पायु भी हो सकती है किन्तु कारक शनि के बली होने के कारण जातक की मध्य आयु ग्रुप में ले गया।

्युक की दक्षा और नेतृ की भृत्कि से मृत्यु हुई। शुक्र दूसरे मान में स्थित है और हितीयेश अनि के साथ राजि परिवर्तन में हैं। केतु बुध की राशि में है। बुध करन और चरद्रमा दोनों से ही सप्तमेश के रूप मे प्रवल मारक है और उसने अपनी सारक शक्ति केतृ को देवी। केतु भृति में भारक वन् गया।

कुण्डली सं० ५७

क्त÷स तारीख १२-२-१८८०

समय ०-४० वजे प्रात: (स्था॰ स०)

अक्षांग ४९°२' उत्तर, ९३<sup>0</sup>२५' पहिचम ।



वृहस्पति की दशा शेष-९ वर्ष १० महीने १७ दिन

अप्टम भाव--कुण्डली सं० ५७ मे बृषभ राधि में द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल स्थित है और उस पर योगकारक शिंक की दृष्टि है।

अष्टमेश शुक्र लग्नेश भी है और राहु के साथ तीसरे भाव में स्थित है। उसपर चतुर्थेश और पचमेश शनि की दृष्टि भीर सप्तमेश मगल की विपरीत दृष्टि है।

आयुष्कारक-शनि छठे भाव में स्थित है किन्तु वह वष्ठेश बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन के कारण बली हैं। वह नवांश में अपनी ही राशि में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार--अप्टम भाव पर चन्द्रराशि के स्वामी ग्रह शनि की दृष्टिहै जब कि अप्टमश चन्द्रमा चन्द्रराशि में द्वितीयेश मृहस्पति, सप्तमेश सूर्य और पर्देश चन्द्रमा से युक्त है।

निरुक्त सं करतेश और अध्यमेश शुक्र राहु से पीडित है। किन्तु दोनो ही प्रह् शुक्र के नक्षत्र से हैं जिसका स्वामी लग्नेश है। इस प्रकार लग्नेश और अध्यमेश के अपने ही नक्षत्र में होने और शनि जी समान रूप से उत्तम स्थिति में है, से पृष्ट होने के कारण जातक पूर्ण अध्यु ग्रुप में चला गया। मंगल की दशा और राहु की मुक्ति में जातक की ९० वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। संधारणतः जब अव्यक्त अपनी ही राश्चि में ही या शनि अव्यक्त भाव में ही और किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो तो पूर्ण अपयु देता है। दशानाथ मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होकर अव्यम भाव में स्थित होते के कारण मारक है। वह राशि में चन्द्रमा से तृतीयेश और नवाश में चन्द्रमा से सप्तमश होने के कारण प्रथम श्रेणी का मारक है। राहु शुक्र से युक्त होकर और शनि तथा मंगल से वृष्ट होकर तीसरे भाव में स्थित है। राहु शुक्र (जिस प्रह से वह युक्त है), वृहस्पति (जिस सिश्त में वह स्थित है उपका स्वामी) और शनि (शनिवाद राहु) का फल देता है। बक्टमेश शुक्र नवांश में चन्द्रमा से सात्रमें भाग में है, वृहस्पति उपन से तृतीयेश है, राशि में चन्द्रमा से दितीयेश है, नवांश स्थन से सप्तमेश है और नवांश में चन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है जवित शनि शनि वित्तिक मृत्यु कारक है। अतः राहु मारक बन जाता है।

#### कुण्डली संख्या ५८

अक्षा अप्तारित २४-५-१८९९ जन्म समय ५-०४ वजे शातः (स्था० स०) अक्षांश ५९° ३०° उत्तर, देशा० ०° ६° परिचम ।



चन्द्रमाकी दका शेष-७ वर्ष ३ महीने

अष्टम भाव -कुण्डली सं० १८ मे अष्टम भाव में धनु राशि उदय हो रही है उसपर नवमेश और दसमेश शनि की दृष्टि है।

अष्टमेश बृहस्पति नवम भाव में नीच का है। किन्तु नवभेश शनि के साथ राशि परिवर्तन में है।

आयुष्कारक — शिन एकादशैस के साथ राशि परिवर्तन में एकादश भाव और अपने ही नक्षत्र में स्थित है। इससे उसे बल मिलता है। वह सममेश मगल और राहु से युक्त है जो दोनों ही वर्गोक्तम में हैं। चन्द्रमा से विचार—चूँकि चन्द्रमा अन में है अतः ग्रह स्थित वही रहेगी।

निध्कर्ष —लन्नेश शुक्र १२ वें भाष में केतु के नक्षत्र में स्थित है जो पंचम भाव में है। केतु वर्गोत्तम में है और बह चतुर्थेश सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य केन्द्र में स्थित है और नवांग में उच्च स्थिति में है। सूर्य अप्रत्यक्ष रूप से लग्नेश जुरू को बली बनाता है। लग्न स्वयं ही प्रवल स्थिति में है जहाँ सूर्य और उच्च का चन्द्रमा रिथत है, दोनों ही चन्द्रमा के नक्षत्र में हैं ( यह नक्षत्र विशेष रूप से बळी है क्योंकि इसका स्वामी चन्द्रमा बली है ), रूम्म पर अष्टमेश और एकादशेश वृह्स्पति की वृष्टि है जो मूरुत: बली शनि का फल देता है। लग्न पर शनि की भी दृष्टि है और वह दो कारणों से बली है (१) अपने ही नक्षत्र में स्थित होकर (२) एकादरोंश बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन करके। लग्न के इस प्रकार असाधारण रूप से बली होने के कारण यह कुण्डली पूर्ण आयु की खेणी में है।

बुध की दशा और शनि की भक्ति में १९०३ में जातक की मृत्यु हुई। बुध द्विसीयेश होकर १२ वें भाव में स्थित है। वह नवाश रूप से मृतीयेश गीर नवांश चन्द्रमा से द्वितीयेश है। उसकी दशा मृत्यु कारक हो गई। भुक्तिनाथ शनि राशि में मारक मंगल से युक्त है और नवाश में उसी मारक से दृष्ट है जिससे वह स्वयं भारक बन गया।

कुण्डली सं० ५६ जन्म तारीख ७-५-१९६१ देखान्तर ६०<sup>०</sup>३० पूर्व ।

जन्म, समय २-५१ बजे प्रात. (स्या स०)



बुध की दशा केष---१० वर्ष २ महीने २० दिन

**ब**ध्टम भाव — कुण्डली सं० ४९ मे अब्टम भाव मे तुला राशि है जिसपर अप्रमेश बुक, बच्ठेश सूर्य और सप्तमेश बुध की दृष्टि है। इसपर शनि की भी ष्ट्रिंट है ।

अष्टमेश-अष्टमेश कुक पष्टेश सूर्य और समसेश बुध से युक्त होकर इसरे भाव में स्थित है।

आयुष्कारक--शनि छडे भाव में सन्तु राशि में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार —चूँकि चन्द्रमा छग्न में स्थित है अतः वही स्थिति रहेगी।

मिठक में — अध्यम भाव, अध्यम और अनि की स्थिति से समान्यत: इस कुण्डली में पूर्ण बायु का सकेत नहीं मिलता है। किन्तु महराई से देखने पर यह पता लगेगा कि अध्यम शुक्र अपने ही तक्षण में स्थित है, इसी प्रकार पच्छेश भी जिसके साथ वह युक्त है। लग्न में पचमेश चन्द्रमा स्थित है और लग्नेश की उच्च दृष्टि लग्न और चन्द्रमा दोनों पर है। प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार यदि दशमेश उच्च का हो और अध्यम भाव में अशुभ यह स्थित हो तो जातक की वायु लग्नी होगी। यहाँ पर उपनेश और दसमेश बृहस्पति उच्च का है और यद्यपि अध्यम भाव खाली है उसपर अशुभ ग्रह सूर्ण और शनि की दृष्टि है। एक अन्य सिद्धान्त के अनुसार यदि बृहस्पति उच्च का हो, अपनी मूल विकोण राशि में जुभ ग्रह स्थित हो और लग्नेश बली हो तो जातक ५० वर्ष तक जीवित रहता है। बृहस्पति उच्च का है। नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र अपने ही नक्षण में है। मान कारक दितीयेश और नवमेश मंगल भी अपने ही नक्षण में है जब कि पंचमेश चन्द्रमा बहुत ही उत्तम स्थिति में है और उसपर मूल जिक्कोण राशि से बृहस्पति की उच्च दृष्टि है। सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इस योग की शति पूरी हो रही हैं।

बृहस्पति की दक्षा और बृहस्पति की भृति में जातक की मृत्यु हुई। स्रानेश के रूप में बृहस्पति साधारण तथा गारक फल नहीं देता है किन्तु यहाँ वह बुध के नक्षत्र में स्थित है, जो स्वामित्व कोर स्थित दोनों कारणों से प्रवल मारक है। अतः बृहस्पति मृत्यु देने की शक्ति रखता है।

#### नुष्डली सं**०** ६०

जन्म तारीख १२-७-१८४६ अक्षांश ४३<sup>०</sup> २<sup>1</sup> उत्तर, देशान्तर ६<sup>०</sup> १६<sup>1</sup> परिचम । जनम समय लगभग उद्घेरात्रि



अन्टम भाव — कुण्डली सं० ६० में अन्टम भाव में धनु राशि है उस पर द्वितीयेश वर्गोत्तम बुझ तथा शनि की ट्रिट है जो नवमेश और दसमेश है।

अष्टमेश-वृहस्पति अपनी ही राशि में वर्गीतम राहु में युक्त होकर और शनि से दृष्ट होकर स्थित है।

आयुष्कारक--शनि वृध से युक्त होकर दूमरे भाव में स्थित है किन्तु वह राहु के नक्षत्र में है। दूसरी ओर राहु ११ वें भाव में अध्यमेश बृहस्पति से युक्त होकर वर्गोक्तम में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार - ग्रह स्थित वही रहेगी क्यों कि चन्द्रमा लग्न में स्थित है।
निष्कर्ष - लग्न वर्गोत्तम में है और वहां पर तृतीयेश चन्द्रमा जन्न और
वर्गोत्तम में स्थित है। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा लग्नेश ने साथ राशि परिवर्तन योग
में है जिससे लग्न और तीसरा भाव दोनों ही बली हो जाते हैं। अव्हम भाव पर
वली कारक की दृष्टि है जिसकी दृष्टि अष्टमेश बृहस्पति पर भी है। नवांश में
अपने मूलिवकोण में स्थित होने के कारण बृहस्पति काफी बली है और वह राशि में
राहु से युक्त भी है। राहु १९ वें भाव में वर्गोत्तम है। में सभी स्थितियाँ पूर्ण आबु
के पक्ष में हैं।

धुक्र की दशा और शुक्र की भुक्ति में जातक की मृत्यु हुई। शुक्र तीसरे माप में बुध के नक्षत्र में स्थित है और वह अष्टमेश बृहस्पति से दृष्ट है। नवाश में शुक्र रूपन और चन्द्रमा दोनों से सममेश से युक्त होकर सप्तम भाव में स्थित हैं।

#### कुण्डली सं० ६१

जन्म तारीख १२-२-१६१६ जन्म समय १२-२२ वजे रात्रि (स्पा० स०) बक्षांश १६° उत्तर, देशान्तर ६४° पूर्व ।

अष्ट्रम् भाव — कुण्डली स० ६१ में अष्टम भाव में धनु राशि है वहा पर कानेज स्व स्थित है जिस पर नवसेश और दसमेश की दृष्टि है।

अष्टमेश---वृहस्पति द्विगीयेश और पंचमेश बुध तथा चतुर्थेश सूर्यं से युक्त होकर १० वें भाव में स्थित हैं।

् आयुष्क**ारक**⊸शनि दूसरे भाव में स्थिन है और वह उपनेश जुक्र तथा अब्टमेश बृहस्पनि से दृष्ट हैं ।

चन्द्रमा से विचार—अग्टम भाव में वृध्यिक राशि है और बहां न तो कोई प्रह न्यित है और न ही उस पर किसी ग्रह की दृष्ट है। अग्टमेश मंगल अशुभ ग्रह केनु से युक्त होकर सप्तम भाव में स्थित है जो अग्डम मान से १२ वा भाव है और उस पर नवमेश तथा द्वादशेश वृहस्पति की दृष्टि है।

निष्कर्ष — लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में दुःस्थान में है, अष्टमेश बृहस्पति केन्द्र में है, चन्द्रमा से अष्टमेश सप्तम भाव से १२ वे भाव में पीडित और कमजीर हीने के कारण अल्पायु दे सकता है किन्तु वास्तव में यह कुण्डली पूण यु की श्रोगों में है। लग्नेश शुक्र यद्यपि दु स्थान में हैं, वह राशि में अपने ही नक्षत्र में है और नवांश में बहु खाने मूल विकोण राशि में है। अष्टमेश वृहस्पति भी १० वें भाव में अपने ही नक्षत्र में स्थित है। मंगर भी अपने नक्षत्र में वर्गोत्तम स है और चन्द्र राशि से स्वामी के रूप में चन्द्रमा पर दृष्टि डाल रहा है। आयुष्कारक शनि दूसरे भाव में है और अष्टमेश गो उत्तम स्थिति में है, से दृष्ट है। इन सभी तथ्यों से आयु यह गई।

श्रीत की दशा और चन्द्रमा की मुक्ति में जानक की मृत्यु हुई। श्रीत अपनी दशा में मारक है क्योंकि वह छग्त में दूसरे भाव और चन्द्रमा से तीसरे भाव में स्थित है। श्रीन नवाश छग्त से ७ वें भाव में है। चन्द्रमा नृतीयेश होकर १२ वें भाव में स्थित है। अतः वह अपनी भुक्ति में मृत्यु देने में सक्षम है। कुण्डली सं० ६२

अन्म तारीख ११-८-१८७२ जन्म समय ५-७ वर्षे प्रात (स्था० स० ) अक्षाका २२<sup>०</sup>५९ उत्तर, देशान्तर ६६<sup>०</sup>३०' पूर्व ।



अष्टम भाव -कुण्डली सं० ६२ में अष्टम भाव में कुम्भ राक्षि है उसपर द्वितीयेश सूर्य चतुर्थेश और एकादकेश शुक्र और मृतीयेश तथा ब्रादकेश युध्न की दृष्टि है। इस पर मीच के मगल की भी दृष्टि है।

अष्टमेश — अष्टमेश शनि लग्नेश चन्द्रमा से युक्त होकर छठे भाव में स्थित है।

आयुष्कारक--शनि अष्टमेश होने के साथ साथ कारक भी है और रुग्नेश चन्द्रमा से युक्त होकर छठे भाग में स्थित है।

सन्द्रमा से विचार-अष्टम भाव में उच्च का बृहस्पति और तीच का चन्द्रमा स्थित हैं। चन्द्रमा स्वयं ही अष्टमेश है और दितीयेश तथा तृतीयेश शनि से युक्त है।

निष्कर्षे लग्न से अष्टम भाव की स्थित से पूर्ण अायु का संकेत नहीं मिलता है परन्तु लग्नेश और अष्टमेश चन्द्रमा तथा शिन की युक्ति उत्तम है। उनका राशि स्वामी यृहस्पति लग्न में और उच्च स्थिति में है जिससे उनको बल मिलता है। मंगल लग्न में भीच का है किन्तु अष्टमेश के नक्षत्र में स्थित होने के कारण यह समाम हो जाता है। लग्न में उच्च के बृहस्पति की विद्यमानता और लग्न से प्राप्त बल तथा अष्टमेश के कारण यह सुण्डली अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णायु प्रेणी में है।

नृहस्पति की दवा और राहु की मुक्ति में जातक की पृत्यु हुई। दशानाथ नृहस्पति बुध के नक्षत्र में है जो दितीयेश सूर्य से युक्त होकर दूसरे भाव में स्थित है। बुध चन्द्रमा से सप्तमेश भी है। राहु शुक्र की राशि दृष्य में स्थित है जा दिती-येश मूर्य के माथ दूसरे भाव में स्थित है। राहु को शांनि का भी फल देना चाहिए जो लग्न से सप्तमेश भी है और चन्द्रमा से दितीयेश तथा तृतीयेश है। अत. अपनी दशा में राहु मृत्यु का कारण बन गया।

#### कुण्डली सं० ६३

जन्म तारीख २३-११-१९०५ जन्म समय ५-१६ बजे प्रातः (स्था. स.) अक्षांक २३°६' उत्तर, देशाव ७२°४०' पूर्व ।



अष्टम मात -कुण्डली सं० ६३ में अष्टम भाव में वृष्य राशि है उस पर लग्नेश और अष्टमेश शुक्र की दृष्टि है और एकादशेश सूर्य की भी दृष्टि है। इस पर नीच के वृहस्पति की भी दृष्टि है।

अध्यमेश्— युक द्वितीयेश मंगल से दृष्ट होकर दूसरे भाव में स्थित है। आयुष्कारक----शन क्योंत्तम में अपनी ही राशि मकर में चौथें भाव केन्द्र में स्थित है। वह तृतीयेश और सममेश नीच के बृहस्पति से युक्त है।

च्द्रमा से विचार—अन्टमेश वृहस्पति वली आयुष्कारक से युक्त होकर छठे भाव में स्थित है। चतुर्येश और नवमेश गंगल और आयुष्कारक शनि दोनों की अन्टम भाव पर दृष्टि है।

निष्कर्ष—लग्न में नवमेश और द्वादशेश बुध और वर्गोत्तम राहु स्थित है। आयुष्कारक शनि जो बली है, लग्न पर दृष्टि झल रहा है। लग्नेश शुक्त शनि के नक्षत्र में है और राशि स्वामी से दृष्ट है। लग्न और चन्द्रमा दोनों से बष्टम भाव का बल और आयुष्कारक के बल से और लग्न से पूर्ण आयु का संकेत मिछता है।

शनि की दशा और बुध की मुक्ति में जातक की मृत्यु हुई। शनि चन्द्रमा से एक बली मारक है। छन्न से वह तृतीयेश बृहस्पति से युक्त है और वह मारक बन जाता है। भुक्ति नाय बुध दादशेश है और छन्न से दूसरे शाव में स्थित है। बुध चन्द्रमा से द्वितीयेश भी है।

### अत्राकृतिक मृत्यु

प्राचीन लेखकों द्वारा विए यए नियम अध्यावहारिक नहीं हैं। उनमें से अनेक ऐसे हैं जिनमें कुछ सशोधन करके उन्हें लागू किया जाता है। बप्राकृतिक मृत्यु वह है जो बाहरी माधनों की भदय से होती है। वह अचानक और अप्रत्याशित हो सकती है जैसे कि अग्नि दुर्घटना, पानी में चूबकर या परिवहन से दुर्घटना और हत्या आदि। वे पूर्व विचारित भी हो सकती हैं जैसे कि आत्महत्या के मामले में। तथापि अप्राकृतिक मृत्यु के कारण बीमारी या बुढाया नहीं हो सकते। यद्यपि यह संभव है कि एक बीमार व्यक्ति किसी कार के नीचे आ सकता है या एक बूढ़ी महिला किसी कैंचाई से छलाँग लगाकर आत्महत्या कर सकती है। मृन्यु का कारण बह है जो यह बताता है कि यह अप्राकृतिक मृत्यु है। अधिकतर मामले ये जप्राकृतिक मृत्यु एक भगंकर मृत्यु होती है।

यह देखने में आएगा कि अधिकतर मामलों में = वें भाव, २२ वें द्रेडकाण आदि के प्रभावों के बावजूद मगल, राहु और किन अति अशुभ कार्य करते हैं। आयुकाल और मृत्यु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए नक्षत्रों का भी भहत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

#### कुण्डलो सं० ६४

जन्म तारीख ४-४-५९४८ जन्म ममय ६-० बजे प्राप्त (आई एस टी) अक्षांश २६ १= वितर, देशा० ७३ पृथ ।



अष्टम भाव—कुण्डली सं० ६४ में अष्टम भाव तुला में केतु स्थित है और उसपर द्वितीयेश तथा नवमेश तीच के मंगल की दृष्टि है।

अष्टमेश--शुक्र राशि में लग्न से तीसर भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। और वह नवाश में उच्च का है।

आयुष्कारक-शामि विकोण में स्थित है किन्तु वह मंगल से युक्त और चाद्रमा से दृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार—अष्टम भाव पर वृतीयेश और दावशेश बृहस्यति की दृष्टि है जबकि अस्टमश सूर्य वृतीय भाव में स्थित है।

निष्मर्षे — लग्नेश दसवें भाव में स्थित है परन्तु वह केंग्र के नक्षत्र में है जो ८ वे भाव में स्थित है। अध्यमश शुक्र प्रत्यक्षतः उत्तम स्थिति में है किन्तु यह पर्छेश सूर्य के नक्षत्र में है। चन्द्रमा पर दी अशुभ गई अनि और मंगल का प्रभाव है। दीनों ही बहुत निकट स्थित हैं और उत्तपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। राहु की दशा और शिन की पृक्ति में जातक की मृत्यु ५-१०-१९६४ को हुई। राहु दूसरे भाव में स्थित है और वह मगल की राजि में है। मंगल एक गारक है क्योंकि वह लग्न से दितीयेश है और चन्द्रम ने ७ वें भाव में दानि के साथ स्थित है। शिन चन्द्रमा से दितीयेश है। इसके अतिरिक्त राहु पर पीड़ित शनि की दृष्टि है। राहु भरणी नक्षत्र में है जिसका स्थामी बुक्त है जो अस्टमेश है। यनि सम्मेश नुध के नक्षत्र में है और वह दितीयेश मगल के साथ युक्त होने के कारण मारक है क्योंक वह चन्द्रमा से दितीयेश होकर वहाँ से समम भाव में स्थित है। नवाश में भी राहु और जनि दोनों स्थिति और स्वामित्व के कारण बली शारक स्थिति में है।

इस लड़की की मृत्यु बस दुर्घटना में हुई। अब्दय भाव में केतु स्थित है और उसपर मंगल की दृष्टि है। दशानाथ मेव राशि ( दूसरा भाव चेहरे का छोतक होता है) में बुक्र के नक्षत्र में स्थित है जो बाहन का कारक होता है। दुर्घटना में चेहरा विकृत हो गया और मौके पर ही मृत्यु हो गई।

#### कुण्डली संख्या ६५

जन्म तारीक्ष १५-७-१९४२ समय २--३० वजे संध्या (आई. एस. टी. ) सक्षांका ८° ११' उत्तर, देखा० ५७'', २९' पूर्व ।

राशि

नवांश



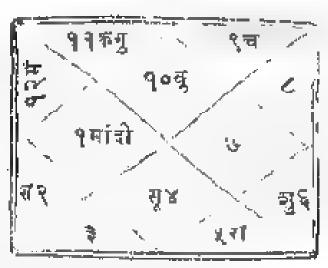

शनिकी दशा शेष-२ वर्ष २ महीने ० दिन

अष्टम भाव —कुण्डली संस्था ६५ में अष्टम भाव में अपित राजि घतुं है और उसपर अष्टमन बृहल्पित और द्वितीयेश तथा पंचमेश बुध की दृष्टि है।

अष्टमेश--दूसरे भाव में दितीयेश बुध से युक्त होकर अष्टमेश वृहस्पति स्थित है।

आयुष्कारक —शिन लग्नेश शुक्र से युक्त होकर केन्द्र में लग्न में स्थित हैं और उसपर किसी की भी दृष्टि नहीं है ।

चन्द्रमा से विचार-अब्टम भाव कुम्भ में केतु स्थित है और उस पर पचमेश और दसमेश नीच के मंगळ और अब्टमेश तथा नवमेश सृहस्पति की दृष्टि है।

निष्कर्ष सभी केन्द्र भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। लग्न पर शनि, चौथे भाव पर राहु, पू॰ वें भाव पर मंगल, केनु और शनि तथा ७ वें भाव पर शनि का प्रभाव है। यद्यपि नवांश का लग्नेश लग्न भाव म स्थित है, वह नीत का है। वह राशि में मगल के नक्षण में है। अध्यम भाव आगुद्य दें काण में है।

ता० १६-१९-१९६४ को जातक के कपडों में अश्य लग गई कोर ता० १९→ १२-१९६४ को असका मृत्यु हो गई। यह केनु की दशा और राहु की भृश्तः म हुआ। राहु चन्द्रमा से मारक स्थान में स्थित है और वह शुक्र के नक्षय में है जो लग्नेश होकर लगा माव में शिंग के साथ स्थित है। दशानाथ केंतु चन्द्रमा से अष्टम माव में मंगल और शनि से वृष्ट है। सिद्धान्त के अनुसार नेतु मंगल के जैसा कार्य करता है। बत: जलकर मृत्यु हुई।

#### कुण्डली संव ६६

जन्म तारीख ३-४-१९४९ जन्म समय ८-० वज प्रातः (आई एस टी) अक्षाश १३º उत्तर, देशा० ७७°३५' पूर्व ।



चन्द्रमा की दशा शेष-९ वर्ष ६ महीने २३ दिन

अष्टम भाव--कुण्डली संख्या ६६ में अष्टम भाव बृश्चिक पर चतुर्येश चन्द्रमा की वृष्टि है।

अष्टमेश —अष्टमेश संगल १२ वें भाव पे सूर्य के दाह में है और दितीयेश तथा सप्तमेश शुक्र और हतीयेश तथा वष्टेश बुध से युक्त है।

आयुष्कारक-शनि ५ वें भाव में शत्रु राक्षि में स्थित है और वह यन्द्रमा पर दृष्टि डाल रहा है।

चन्द्रमा से विचार—चन्द्रमा से अब्टमेश बृहस्पति नवम भाव में नीच का है जबकि अब्टम भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है।

निष्कर्ष — चूँ कि लग्नेश और अष्टमेश १२ वें भाव में सूर्य के दाह में है और मारक प्रहों से युक्त है जतः अधिक आयु का संकेत नहीं मिलता है। यद्यपि चन्द्रमा उच्च का है, उसपर अशुभ ग्रह्म शनि की दृष्टि है। चन्द्रमा पर वृहस्पति की भी दृष्टि है। अष्टम भाव वृश्चिक पश्चि के दूसरे द्रष्काण में है जिसे नियूठ देवनाण कहते हैं।

भोटर साइकिल में दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप एक महीने बाद ता० २-१२-१९७७ को जातक की मृत्यु हो गई। यह राहु की दशा और शुक्त की भृतिः भें हुआ। राहु भेष राशि में स्थित है जिसका स्वामी मंगल है और गंगल मारक पृर् वें भाव में स्थित है। मंगल चन्द्रमा से भी मारक है। भुक्तिनाथ जुक अथम श्रेणी का भारक है वयोंकि वह लग्न से द्वितीयेश और सममेश है। समग्रभाव अध्यमेश भंगल की दृष्टि और केतु की स्थिति से पीडित है। केतु गंगल के जीसा फल देता है और मंगल अध्यमेश होकर पर वें भाव में बाहन कारक शुक्र के समान लिया पर है। मुक्ति यह राशि दिस्वभाव राशि है क्षतः सड़क पर बुर्घटना हुई।

शुग्डली सं० ६७

त-म तारीख २६-१५-१९५९ अन्य समय ४--३० वजे संख्या (आई.एस.टी) अक्षांश २९<sup>०</sup>२३' उत्तर, देवा० ७९<sup>०</sup>३३' पूर्व ।



जल्दमा की दशा शेष-४ वर्ग ५ महीने ६ दिन

अष्टम भाव—बुण्डली सस्या ६७ मे अप्टम माव छन् राशि में नवमेश और दसमेश शनि स्थित है।

अष्टमेश्र-वृहस्पति समम भाव में, जो अष्टम भाव से १० वा भाव है यमभेश मंगल, चतुर्येश सूर्य और दिलीयेश तथा पंचमेश नुष्य से युक्त हैं।

आयुष्कारक--धान अध्यम भाग में स्थित है जिसका अधिपति वहाँ से १२ वे भाग में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार—अद्भग भाव में मेष गांश है जो किसी प्रकार की दृष्टित से मुक्त है किन्तु अध्यमक बारहवें भाव के स्वाभी सूर्य स युक्त होकर जोसा भाव में स्थित है। चतुर्थेश और सप्तमेश वृहस्पति और चन्द्र राशि का अधिपति बुध महि तीसरे भाव में स्थित है।

निष्कार्ष — लग्न ५२ अशुभ ग्रहों को दृष्टि है गृहरवित ग्रुम ग्रह है किन्तु अध्यक्ष के रूप में सप्तम भाग में स्थित होकर यह निर्वेक है। लग्नेश शुक्र राहु भीर शनि की दृष्टि के कारण निर्वेक है। चन्द्रमा भी अस है और लगि की दृष्टि से प्रभावित है।

राहु की दशा और शनि की मुक्ति में १९-९९-१९७= को यह लड़की चलते हुए ट्रक के नीचे दबकर मर गई। अष्टम भाव में अशुभ ग्रह स्थित है जबिक अष्टमेश अशुभ ग्रह मंगल से युक्त है और सूर्य निगूढ़ द्रेष्काण में है। । लग्नेश शुक्र राहु से युक्त और श्रनि से दृष्ट है। जिससे प्रचंड मृत्यु का संकेत मिलता है।

दशानाय राहु पंचम भाव में बुध की राशि में स्थित है जो द्वितीयेश होकर समय भाव में मंगल के साथ स्थित है। अतः राहु एक बली मारक बन जाता है। मुक्तिलाय शनि अष्टम भाव में स्थित है और एक नैसर्गिक मृत्यु कारक है। दशानाय राहु शुक्र से युक्त होकर द्विस्वभाव राशि में स्थित है जिससे पात्रा के दौरान मृत्यु का संकेत मिलता है। इसके जतिरिक्त और जीच करने पर यह प्रकट होता है वि राहु चन्द्रमा से युक्त है अतः जन परिवहन से मृत्यु का संकेत मिलता है।

#### कुण्डली सं० ६८

जन्म तारील २४-५-१९०६ अक्षांश ५१°३० उत्तर, देशा ०°०५ परिचम । जन्म समय ४-० बजे<sub>र</sub>संध्या

# राशि ११४ ५ १४ ११४ १व अंचंस्युर



सूक्र१२

भंगल की दशा शोष-१ वर्ष ७ महीने ३ दिन

अष्टम भाव ---कृण्डली सस्या ६५ में अष्टम भाव वृषभ में हितीयेश मीर सप्तमेश मंगल, तृतीयेश और षष्ठेश वृहस्पति, एकादशेश सूर्य और दसमेश चन्द्रमा स्थित है।

अष्टमेश — शुक्र ९ वे भाव से मंगल और राहु के घेरे में है। आयूष्ट्यारक — शनि पचम भाव मे अपनी ही राशि कुम्भ में स्थित है।

चन्द्रशा में विश्वार—अध्दम शाव पर मंगल और चन्द्रशशि के स्थामी शुक्र की विपरीत दृष्टि है जवकि अध्दंशश बृहस्पति लाख से मंगल और शवि से युक्त है सी दोनों ही मारक हैं।

निरकार्य-अध्यक्ष भाव म चन्द्रमा, पर्ध्या वृहस्पति आर गारक ग्रह मुर्ध

भौर मंगल स्थित हैं। अष्टमेश पायकतंरी योग में है केन्द्र में पीडित बुध पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है।

राहु की दशा और शुक्त की भूक्ति में मई १९२६ में जातक की पानी में दूबकर मृत्यु हो गई। राहु कर्क राक्षि में दसवें भाव में स्थित है जिसका अधिपति चन्द्रमा मारक है क्योंकि वह दितीयेक और सम्मेश मंगल से युक्त है। राहु चन्द्रमा से तीसरे भाव में है। भुक्तिनाथ मारक ग्रहों के घेरे में पापकर्तरी योग में है और बहु राक्षि में चन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है और नवांश्व में लग्न से दूसरे भाव में स्थित है। बज्दम माथ में क्या चन्द्रमा, संगल और सूर्य के स्थित होने के कारण पानी था अन्य शकुतिक साधनों से मृत्यु का संकेत मिनता है। यहां पर दशानाथ जलीय राशि में है और भुक्तिनाथ शुक्त पीड़ित जलीय चन्द्रमा और जलीय राशि में स्थित राहु के घेरे में है जिससे पानी के गढ्दे का संकेत मिलता है।

#### कुण्डली सं० ६१

वन्य तारीख १०-११-१८९७

समय १-१५ बजे दोपहर (स्था. स.)

बकांश ४५° उत्तर, देशा० ९३′ पश्चिम ।

#### राशि नवांश ६गु धुन K Ţ ওয়া पंशद केमंध र्थ र ₹790 119 **बु**वस् 99 मुष 4 रा 🖁 ० चं१२ 98

सूर्यं की दशा खेष-१वर्षं ३ महीने १७ दिन

अष्टम भाव — लग्न में सिह राशि है जतः अष्टम भाव मे मीन राशि है जिसपर उसके अधिपति बृहस्पति की वृद्धि है।

अष्टमेश-वृहस्पति दूसरे भाव में स्थित है, उसपर किसी भी प्रह की दृष्टि या युक्ति नहीं है।

आयुष्कारक -शनि चन्द्रमा से ७ वें भाष में भंगल से युक्त हाकर गगल की जिलीय राजि में स्थित है। नवाद में यद्यपि वह उच्च का है और वृहर्शी स दृष्ट है, असपर नीच के पीडित मंगल की दृष्टि है।

चन्द्रमा सं विचार—एक ओर राहु और दूसरी ओर मगल तथा शनि के रियत होने के कारण अष्टम भाव पाप कतंरी योग मे है। पुनः अण्टमक वृहम्पति

है, यह राशि में दूष्टिया युक्ति हारा पीड़ित नहीं है किन्तृ नवाश मे वह शनि से बृष्ट है।

िष्कर्ष-चन्द्रमा से सतम भाव पाप ग्रह मगळ और शिन से पीड़ित है जबिक चन्द्रमा से अव्दम भाव पाप ग्रहों के घेरे में है, उनमें से एक सेट जलीय राशि में है और दूसरा राहु है जो शिन का फल देगा क्योंकि वह मकर राशि में स्थित है। दूसरी और शिन वृद्धिक राशि में है। क्षीण चन्द्रमा भगळ, शिन या राहु के प्रभाव में है जिससे जायदाद के कारण, पानी में डूबकर या अग्नि से मृत्यु होती है। यहाँ पर भंगळ और शिन का जलीय राशि से प्रभाव है। जातक एक नाविक था जिसकी मृत्यु वा० २४-९-१९४५ को अपने जहाज के टक्कर होने के कारण हुई।

इस अवधि मे राहु की दला मे युध की भूक्ति चल रही थी। बुध द्वितीयेश होकर तीसरे भाव में अध्टमेश के नक्षत्र में स्थित है। चन्द्रमा से यह राशि में दितीयेश है और नवांश में सप्तमेश है। दशानाय राहु है। उसे शनि का फल दना पाहिए क्योंकि शनि उस राशि का स्वामी है जहाँ राहु स्थित है और शामिबाद राहुं इस सिद्धान्त के कारण भी। शनि लग्न से सप्तमेश होकर चन्द्रलग्न से सप्तमेश के साथ चन्द्रमा से सातवें भाव में स्थित है। उसका अन्य प्रचण्ड हुआ। २२ वां द्रेष्काण मीन राशि का तीसरा डिकानेट है और सर्प द्रेष्काण है।

#### कृण्डलो संस्या ७०

जन्म तारीख १५-१०-१८९५, जन्म समय १०-३० बजे राति (जी एम टी) अक्षाश ५३<sup>०</sup> ५२' उत्तर, देशान्तर ०'-३०<sup>०</sup> पश्चिम ।

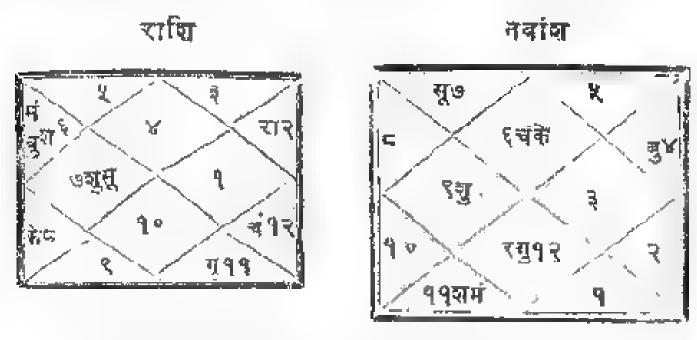

वृहस्पति की दशा शेष-१२ वर्ष २ महीने १६ दिन

अष्टम भाव—कुण्डली संख्या ७० में अष्टम भाव में कुम्म राशि है जहाँ पण्ठेस और नवमेश बृहस्पनि स्थित है।

अरुटमेश —शिन अध्यमेश होकर पंचमेश और दसमेश संगल तथा तृतीयेश

और द्वादशेश बुध के साथ तीसरे मान में स्थित है। उस पर लग्नेश चन्द्रमा की दृष्टि है।

आयुष्कारकः—शनि लग्न से तीसरे भाव में और चन्डमा से सातवे भाव में स्थित है और मंगल तथा बुध से युक्त है। नवाश में वह अपनी ही राक्षा में मंगल के साथ स्थित है।

चन्द्रमा से विचार—आठवें माथ में पष्ठेश नीच का सूर्य और जुक्र स्थित है। यह एक और केतु और मंगल तथा दूसरी और शनि और बुध के घेरे में है। चन्द्रमा से अष्टम भाव पर चन्द्रमा के बारहवें भाव से बृहस्पति की दृष्टि है।

निष्कर्ष - चन्द्रमा से सप्तम भाव मंगल और शनि से पीड़ित है जबिक अध्यम भाव में अग्नि प्रकृति ग्रह सूर्य स्थित है जो अध्यमेग शुक्र को भी पीडित कर रहा है। यदि सूर्य अध्यम भाव में है चन्द्रमा यसप भाव में है और शनि अध्यम भाव में है तो आसक नकड़ी के दुकड़ों से युर्घटमाग्रस्त हो सकता है और गर सकता है। इस मामले में सूर्य योग मान में है, चन्द्रमा यसप नवस भाव में है, उसपर अध्न प्रकृति बाले दसमेश मंगल की दृष्टि है और शनि अध्यमेश है जिससे य शर्ते अप्रति बाले दसमेश मंगल की दृष्टि है और शनि अध्यमिश है जिससे य शर्ते अप्रति और चन्द्रमा से अध्यम भाव के केतु (कुजवत् केतु) और मंगल और शनि के पाप करेरों में होने के कारण अग्नि के हियाम से मृत्यु हुई। शनि अकेल ही लकड़ी के दुकड़ा जैसी वस्तुओं से भृत्यु का कारण बन्द सकता था जैसानि विशेष योग में दर्शिया गया है। बुध की दक्षा और शनि की भृत्ति में मृत्यु हुई। सूर्य लग्न से दितीयेश होकर चन्द्रमा से अध्यम भाव में स्थित है। यह अध्यमेग शुक्र के साथ मुक्त है और मंगल के मक्षत्र में है। दूतरी और संगल चन्द्रमा से सातवें में स्थित है। दशानाथ बुध तीसरे भाव में है और चन्द्रमा से सातवें में स्थित है। दशानाथ बुध तीसरे भाव में है और चन्द्रमा से सातवें में स्थित है। दशानाथ बुध तीसरे भाव में है और चन्द्रमा से सातवें में हारतेश सप्तमेश सित्य है। दशानाथ बुध तीसरे भाव में है और चन्द्रमा से सातवें में द्वारतेश सप्तमेश सित्य है। दशानाथ बुध तीसरे भाव में है और चन्द्रमा से सातवें में हम है। सित्य है। दशानाथ है। सित्य है।

कुण्डली सं 🛮 ७१

जन्भ तारील २४-१०-१९०४ समय द-५० वजे राजि (जी एम टी)) खखांचा १४<sup>०</sup>३० उत्तर, देसर० ०<sup>०</sup>०५ पश्चिम।



अष्टम भाव - अष्टम भाव मकर राश्चिमें वहाँ का स्वामी शनि स्थित है। इस पर किसी अध्य ग्रह का प्रमाव नहीं है।

अष्टमेश-शनि अपनी ही राशि में स्थित है।

आयुष्कारक-शनि अपनी ही राशि में अष्टम भाव में स्थित है।

च्दद्रमा से विचार —वृश्चिक राशि में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक स्थित है और उसपर अग्नि राशि से मगल की दृष्टि है। मंगल राहु से युक्त है अतः उसकी दृष्टि अत्यधिक मारक है।

निस्कर्ष--सान या चन्द्र राशि से अष्टम भाव पर कोई भारी बुरा प्रभाव नहीं है। परन्तु चन्द्रमा से पंचम भाव मकल और राहु से पीड़ित है। पाप प्रह शिन अष्टम भाव में स्थित है जब कि चन्द्रमा से अष्टम भाव में मंगल से पीड़ित शुक्त स्थित है। नयांश लग्न से समम भाव भी मगल और राहु द्वारा पीड़ित है। मंगल की दशा और चन्द्रमा की भृति में एक मोटर दुवंटना में जातक की मृत्यु हुई।

राशि में चन्द्रमा द्वितियेश है और नवाश में तृतीयेश है तथा नवाश लग्न से अष्टम भाव में स्थित है। लग्न से तीसरे भाव में मंगल और राहु स्थित है। मंगल उस राशि के क्यामी मूर्य का कल दे रहा है और राहु शनि का कल दे रहा है। सूर्य तृतीयेश होकर चन्द्रमा में सप्तम भाव में और शनि लग्न से अष्टम भाव में है और नवांश में चन्द्रमा से दितीयेश है।

#### कुण्डली संख्या ७२

जन्म तारील २-१९-१७४५ बाधांश ४० उत्तर, देशान्तर ३० ३० ९वं। बन्म समय लगभग ८-० बचे रात्रि



मंगल की इशा शेष-२ वर्ष ५ महीने १ दिन

अष्टम् भाव-कुण्डली सं० ७२ में अष्टम भाव में अष्टमेश शनि स्थित

है और समप्त विष्ठेण तथा एकादकेश मंगल की विषयीत दृष्टि है और सप्तमेश नृहस्पति से पीड़ित है।

अष्टमेश--अष्टमेश शनि अपनी ही राश्चि में स्थित है और यह मंगल तथा बृह्स्पति द्वारा दृष्ट है।

आयुष्कारक—शनिकारक भी है और सममेश तथा पीड़ित बृहस्पति और षष्ठेश तथा एकादशेश से दृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार--अष्टम भाव म वृष राशि है और वह तृतीयेश तथा षष्ठेश वृहस्पति से दृष्ट है। अष्टमेश नीच के सूर्य के साथ चन्द्र राशि में स्थित है और मकर राशि के शकि से दृष्ट है।

निष्कर्ष-जब २२ वां द्रेक्काण निगड, सर्प या पाश हो तो केल में मृत्यु होती है। इस मामलें में २२ वा द्रेक्काण मकर का प्रयम है अतः निगढ द्रेक्काण है। जेल में मृत्यु हुई क्योंकि १९९१ के फांस के बान्दोलन की नायिका इस जातक का गला घोड दिया गया। अच्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है और आयुष्कारक अनि भी निगड द्रेक्काण में है। जब चन्द्रमा से पंचम मा नवम माव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो या वहां पाप ग्रह स्थित हो और जब अच्टम माव में तम, निगड या पाश प्रेक्काण का उदय होता है तो फांसी द्वारा, मृत्यु होती है जो इस मामले में शब्दण: पूरा हो रहा है। मंगल चन्द्रमा से नवम भाव में स्थित है और निगड देक्काण में अध्यम भाव का उदय हो रहा है।

शनि की दशा और खनि की भुक्ति में मृत्यु हुई। शनि अब्टमेश होकर अब्टम भाव में स्थित है और नवांश में राहु के साथ युक्त होकर सप्तम भाव पर प्रवस धृष्टि डाल रहा है।

कुण्डली संख्या ७३

जन्म तारीस १२-२-१८०९ जन्म समय ७-३२ बजे प्रातः (स्था० स०) अकांश ३५° उत्तर, देशान्तर ६९' पूर्व ।



अब्दम भाव--कुण्डली संख्या ७३ में अब्दम भाव में कन्या राशि का उदय हो रहा है जिसपर बृहस्पति और उच्च के शुक्र की दृष्टि है।

अन्टमेश—अष्टमेश बुध सप्तमेश सूर्य के साथ छान मान में अच्छी स्थिति में हैं।

आयुष्कारके---शनि दसर्वे भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है और अपनी ही। राशि से वृहस्पति से दृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार—अब्दम भाव पर शनि की दृष्टि है बबकि अब्दमेशे मूर्य दूसरे भाव में बुध के साथ स्थित है।

निष्कर्ष २२ वा देष्काण एक अरमुध देष्काण है क्योंकि वह कन्या में दूसरा है। अष्टमेश बुध राहु के नक्षत्र में है जो दूसरी ओर खूनी मंगल से युक्त है।

१४-८-१८६१ को जातक की हत्या हो गई। गीतम संहिता के एक योग में यह कहा गया है कि यदि अध्योग लग्न में हो और श्रीण चन्द्रमा पर मंगल की दृष्टि हो तो दिख्यार से मृत्यु होगी। अध्योग वृध्व लग्न में है और श्रीण चन्द्रभा ५२ वें भाव में है और वह मंगल से दृष्टि हैं। जातकतत्त्व और अन्य प्राचीन धन्यों के अनुसार जब शनि सूर्य और मंगल क्रमश, दसर्वें भाव में. ७ वें भाव में और ४ये भाव में हो तो हत्या के कारण मृत्यु होती है। इस कुण्डली में शनि १० वें भाव है, नौये भाव पर मगल की दृष्टि है और सूर्य सातवें भाव की देख रहा है।

शहर की दशा और बुध का भूति में जातक को गोली लगने से मृत्यु हुई।
दग्ध भाव में स्थित होने के कारण दशानाथ शन्ति मृत्यु योग बना रहा है और
मान्य अने जाता है। वह चन्द्रमा से दिनीयश भी हे और दिनीयेश बृहम्पित से दृष्ट है। मृत्यि नाथ बुध राशि में चन्द्रमा से दसर भाव में स्थित है और राशि तथा स्थाश से अध्योग है।

द्भाष्ट्रश्री संच्छ

जन्म तारीत्व २--१०--१८६६ जन्म समय ७--४५ वर्ष प्रातः (स्था. सः) अक्षांण २६<sup>०</sup>३७' उत्तर, देशा० ६६'४९' पूर्व ।



अष्टम् भाव —अष्टम मान में तृतीयेष और षष्टेश नृहस्पति स्थित है और उस पर गनि और मंगल की पृष्टि है।

अष्ट मेश — अष्ट मेश शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है किन्तु वह मंगल से युक्त है और पापग्रह शनि तथा सूर्य के घेरे में है।

आग्रुष्क।रक—शनि बृश्चिक राशि में है और तृतीयेश तया वष्ठेश बृहस्पति से दृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार—अब्टम भाव पर सूर्व की दृष्टि है और अब्टमेश मृहस्पति पर मगल और शनि की दृष्टि ।

निध्कर्ष यद्यपि वृहस्पति अध्य भाव में स्थित है वह सूर्य के वक्षत्र कृतिका में हैं। वह भगल और वानि से दृष्ट है। गौतम संहिता में पाए गए एक प्राचीन योग के अनुसार यदि मंगल लग्न में हो और उसगर कोई शुभ दृष्टि न हो और स्रीण बन्द्रमा १९ वें भाव में हो तो हथियार से घायल होकर जातक की मृत्यु होती है। जातक अहिसा का पुकारी या और बहुर साम्यवादी जवान दारा उसकी हत्या कर दी गई।

हत्या बृहस्पति को दशः और सूर्य की भुक्ति में हुई। बृहस्पति अध्यम भाव रें है और मंगल द्वारा दृष्ट है जो दितीयेश और सप्तमेश है। सूर चन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है और लग्न से १२ वें भाव में है।

कृण्डली संस्या ७४

अन्य तारीख २९-४-१९९७ अन्य समय ३-० वजे मध्या (ई एस डी ) अक्षांश ४२ '०३' उत्तर, देशा० ७९°८' पश्चिम ।



अष्टम् भाव — कुण्डली सं० ७५ में अष्टम माव में अध्वराशि केष का जदय हो रहा है और वहाँ पर लग्नेश और दसमेश सुध तथा तृतीयंश और अष्टमेश मंगल स्थित है और उस पर पंचमेश तथा षष्टेश शनि की दृष्टि है। सम्टर्भेश---गंगल अपनी ही राशि में बुध के साथ स्थित है और शनि से दृष्ट है।

अ। युष्कारक— शनि ११ वें भाव में स्थित है और उसपर अष्टम भाव से वृष्टि डाल रहा है।

चन्द्रमा से विचार—अष्टम भाव में भीन राशि है जो दृष्टि और युक्ति से मुक्त है। परन्तु अष्टमेश बृहस्पति शुक्र और सूर्य के साथ है। जो मंगल और केतु के कारण पाप कर्तरी योग में है।

निष्कर्ष--- उत्तक संयुक्त राज्य अमरिका का राष्ट्रपति या और उसे २२-१९-५९६३ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लग्न और चन्द्रमा दीनों से अष्टम भाव और अष्टमेश पापग्रहों से पर्याप्त रूप से पीड़िल है अष्टम भाव में मंगल के होने के कारण अचानक मृत्यु होगी। बृहस्पति की दशा और शनि की भृत्यु हुई। बृहस्पति सप्तमेश है जबकि शनि चन्द्रमा और नवांश दोनों से सप्तमेश है।

कुण्डली संख्या ७६

जन्म तारीख २०-११-१९२५

जन्म समय १-० बजे दिन (ई एस टी )

अक्षांश ४०°०५' उत्तर, देशान्तर ७९°६' पश्चिम ।



सूर्यं की दशा शेष-४ वर्षं ९ महीने ७ दिन

अष्टम भाव - मुज्जली संस्था ७६ में अष्टम मात्र में मेथ राशि है। यहाँ भी अष्टमेश मंगल, उच्च के शनि भीर सप्तमेश बृहस्पति से दृष्ट है।

अष्टमेश -- मंदल दूसरे भाद में उच्च के शनि से युक्त होकर अपनी राणि को देख रहा है।

आयुष्कारक—शनि उच्च का होकर दूसरे शाव में तृशीयेश और अष्टमेश मगछ के साथ है। चन्द्रमा से विचार—अब्टम धाव पर अनि की दृष्टि है और वहाँ राहु स्थित है। अब्टमेश और चन्द्रमा स्थयं वर्गोत्तम में है चन्द्र राशि स्थामी बृहस्पति और पब्छेश एकादशेश शुक्र के साथ वर्गोत्तम में स्थित है। वह मंगल द्वारा पीड़िश शनि से दृष्ट है। सूर्य और केतु के कारण चन्द्रमा पापकर्तरी योग में है।

निष्कृष-इस जातक को भी राजनैतिक कारणों से गोली लगने से ४-६-७६ को मृत्यु हुई। लग्न और चन्द्रमा से अष्टम भाव और अष्टमेश पाप ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित हैं। बृहस्पति की दशा और शनि की मृत्यु हुई जो प्रथम श्रेणी के मारक हैं। बृहस्पति सप्तमेश और शनि तृतीयेश है और अष्टमेश मंगल के साथ दूसरे भाव में स्थित है।

**कु**ण्डली सं० ७७

जन्म तारीस २९-७-१९८३ अक्षांश ४०° उत्तर, देशा० १६<sup>०</sup>पूर्वे । जन्म समय २ बजे संघ्या (स्था॰ स॰)

#### राशि



नवांश



चन्द्रमा की दशा शेष -३ वर्ष ८ महीने २६ दिन

अष्टम भाव—कुण्डली संख्या ७७ में द्वितीयेश और पंचमेश बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित है।

अष्टमेश-नुध सममेश सुक्र भीर दसमेश सूर्य के साथ नवस भाव में स्थित है और याप ग्रह संस्थ से दृष्ट है।

आयुष्कारक शनि मंगळ और उच्च के चन्द्रमा के साथ उत्तम भाव में स्थित है।

चृत्द्रमा से विचार—अष्टम भाव में धनु राशि है। और उत्तपर राशि स्वाभी बृहस्पति और द वें तथा १२ वें भाव के स्वामी मंगछ की दृष्टि है।

निष्क्ष — कानिको दशा और वृहस्पतिको भृक्ति में जानक की प्रचण्ड मृत्यु हुई। लग्न से सप्तम भाग में दो पापग्रह और चन्द्रमा से अष्टम भाग पर वृहस्पति की दृष्टि के कारण दर्दनाक मृत्यु हुई। लग्न से तीसरे भाव का स्वामी इनि है और वह लग्न से सप्तम भाव में स्थित है जो मारक भाव है। नदाश में वह नवांश लग्न से सप्तमेश है और दितीयेश चन्द्रमा से युक्त है। भक्तिनाय बृहस्पति लग्न से दिती-येश है और बष्टम भाव में स्थित है। नवांश में वह मारक शनि के साथ युक्त है और चन्द्रमा से सप्तमेश है।

कुण्डली संस्था ७८

जन्म तारीख २००४-१८८९ जन्म मस्य ६—३० वजे संघ्या (स्था० स०ू) अक्षांश ४=° उत्तर, देशा० १३ पूर्व ।



श्क्रकी दशा शेष-१६ वर्ष ४ महीने ६ दिन

अष्टम भाव — कुण्डली संख्या ७८ में अष्टम भाव में धुपार राशि है जो राह

अस्टमश्र—शुक्त अग्नि प्रकृति वाली राशि में मगल, बुध और शुक्त के साथ स्थित हैं और शनि से दृष्ट है।

आयुष्कारक---सनि १० वें भाव में है और बळी मंगल हे कुट है।

चन्द्रमा से विचार—अन्द्रम भाव में शांत स्थित है और यह मंगल से दृष्ट हैं मचिष अन्द्रमेश चन्द्रमा ब्रह्स्पति के साथ है परन्तु केतु भी वहीं विद्यमान है।

निष्कणे—लग्न और चन्द्रमा दोनों से ही अप्टम भाव और अष्टमेश शनि और भंगल के प्रभाव से बुरी तरह पीड़ित है। जातक ने आत्महत्या की थी जो अप्टम भाव पर बुरे प्रभाव और केंद्र द्वारा चन्द्रमा के पीड़ित होने के कारण हुआ। राहु की दशा और चन्द्रमां की भुक्ति में मृत्यु हुई। राहु बुध को राशि से चन्द्रमा से समय भाव में है और नवांश लग्न से सतम भाव में है। उसकी राशि का स्वामी बुध जिसका वह फल रेगा लग्न से सतम भाव में और चन्द्रमा से सतमेश है। भूकिनाथ भन्द्रमा लग्न से तीसरे भाव में है। और दशानाथ से सतम भाग में है। कुण्डली संस्या ७९ जन्म तारीख २४-९-१९१६

जनम समय १-५८ दश्रे संध्या (स्था० स०)

बामाको २७<sup>०</sup>२८ उत्तर, देशा व ७७<sup>०</sup> पूर्व ।

राशि

नवांश





शुक्र की दशा शेष-१७ वर्ष ३ महीने २७ दिन

अष्टम् भाव - कर्कराशि में गुक्र, केतु और शनि स्थित हैं। अष्टमेश बन्द्रमा नवम भाव में शनि और सूर्य के घेरे में है।

आयु"कारक —शनि अष्टम भाव में केनु में पीड़ित और शुक्त से युक्त है।

चन्द्रमा से विचार — अन्टम भाव मीन राशि पर सूर्य और बुध की वृष्टि है जबकि अण्डमेश गृहस्पति अग्नि राशि में स्थित है और पापग्रह मंगल से दृष्ट नया शनि से पीडित है।

निरक्षं — आतंब राष्ट्रीय राजनैतिक दल का नेता था और उसकी हत्या कर दी गई यह बताया गया कि मृत दारीर की रेल पर फेंक दिया गया था। अष्टम भाव पर मंगल, राष्ट्र, शनि और केनु के प्रभाव भीर अष्टमेश से हत्या का मेकेन फिलता है।

राहु की दबा और केतु की मूक्ति में १०/१९-२-१९६८ की मृत्यु हुई। वे जिन भावों में स्थित हैं उनके कारण दोनों ही मारक है। राहु पर मंगल की दृष्टि है और केतु बनि के साथ स्थित है। नवांक में भी वे मारक भाव में हैं।

कुण्डली सं० ८० जन्म सारीख ६--१०-१८८५ जन्म मामग्र १--३६ बजी प्रातः (स्था० ६०) अक्षांश २०°३० उत्तर, देशा० ७५°५८ पूर्व । राशि

नवोश





शुक्र की दशा शेष-९ वर्ष ९ महीने ९ दिन

अष्टम भाव --- कर्के लग्न से अष्टम भाव में कुम्भ राशि है इस पर नीच के मंगल की दृष्टि है।

अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी शनि है जो १२ वें भाव में स्थित है। आयुष्कारक—शनि १२ वें भाव में मित्र राशि में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार --अष्टम भाव में केतु स्थित है और उसपर सूर्य, राहु, बृह्सपित, बुध और शनि की दृष्टि है। अष्टमेश बृहस्पित दूसरे भाव में राहु, बृह्य और सूर्य के साथ स्थित है। राहुँ का अष्टमेश वृहस्पित के साथ निकट सम्बन्ध पर विशेष रूप से विचार करना है।

निष्कर्ष यह भी एक अस्वाभाविक मृत्यु का मामला है किन्तु पिछली कुण्डली से भिन्त है, उसमें यह स्वयं पीड़ित है। इस जातक ने चलती रेलपाड़ी के सामने सूदकर अपना प्राण दे दिया।

मृत्यु के स्वरूप के बारे में छानेश चन्द्रमा से सकेत मिलता है जो आयुध देखा या में है केतु सर्प द्रोक्ताण में है और सप्तमेश तथा अष्टमेश शिव भी अग्युध देखाण में है। आत्महत्या का कारण सदा ही उत्पीष्टन और जीवन से हतोत्साह होना है जिसका अर्थ है कि मस्तिष्क, करीर और बात्मा का कारक ( चन्द्रमा भीर सूर्य) अवश्य ही पीड़ित होता है। इस मामले में चन्द्रमा पाप द्रोक्काण में स्थित है भीर अष्टमेश शिन से वृष्ट है। सूर्य ग्रस्त है

वृहस्यति की दशा और केतु की मुक्ति में मृत्यु हुई। दश्नाय दृहस्पति मारक ग्रह अर्थात् द्वितीयेश सूर्य के साथ स्थित है और वही पर राहु और तृतीयेश बुध भी स्थित है। वह चन्द्रमा से दूसरे भाव में है। भृक्तिनाथ केतु चन्द्रमा से अष्टम भाव में बली मारक प्रह् शनि के नक्षण में है।

#### कुण्डली संस्या दश

कार तारीख २१-१०-१९४३

जन्म समय २-० वजी प्रातः (भा.से.स.)

कक्षांश १८º३१' उत्तर, देशा० ७३º४४' पूर्व ।

## राशि गुम६ के४ हि. ७ १ १ ११ १ ११



शानि की दशा शेष-- १ वर्ष २ महीने १६ दिन

अष्टम भाव---कुण्डली संख्या सं०८१ में भीन राशि में चन्द्रमा स्थित है उसपर मंगळ बीर शुक्र की दृष्टि हैं।

अष्टमेश —बृहस्पति १९वें भाव में है और बुरे प्रभाव से मुक्त है,

आयुष्कारक ---शनि तीसरे याव में उच्च का है परन्तु वह सूर्ये के दाह में है और दिनीयेश बुध के साथ है। उस पर अब्टमेश बृहस्पति की दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—अष्टम भाव में पानग्रह सूर्य और शनि स्थित है परन्तु उसपर चन्द्र राशि स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है। अष्टमेश शुक्र मंगल के साथ स्थित है।

निष्कर्ष्-विष का पान करने के बाद ४-४-१९७२ को आतक की मृत्यु ही नई। अन्द्रम आव पर मंगल की दृष्टि है जो चन्द्रमा से ७ वें आब में है। अन्द्रमा से ७ वें आब में है। अन्द्रमा से ६ वें आब में है। अन्द्रमा से ६ वें आब में है। अन्द्रमा भी दुःस्थान से ६ वें आब में पापप्रह भी विद्यमान हैं। मस्तिष्क का कारक जन्द्रमा भी दुःस्थान में स्थित है और उसपर पापप्रह मंगल और नीच के खुक्र की दृष्टि है। सूर्य न के वें की विद्या के कि बाद के बिक्त अपने कटुकानू शनि के साथ स्थित है और राहु के ने सन्दर्भ में है।

केनु की दशा और केनु की भृत्ति में जातक की मृत्यु हुई। केनु बारहर्वे भाव में स्थित है। उसे उस राशि स्वामी का फल देना है जहाँ वह स्थित है। और मंगल ( कुजबत् ) का फल देना है। उसकी राशि का स्वामी चन्द्रमा राशि और नवांश दोनों में ही अष्टम भाव में स्थित है। मंगल लग्न से दूशरे भाव में और चन्द्रया से समय भाव में द्वितियेश के रूप में है। अतः वह प्रवल सारक वन गया है। कुण्डली संस्या ६२ जन्म तारीख १२--७-१८७७ जन्म समय १०-० बजे प्रस्तः (स्था० स०) अक्षांश ४६<sup>0</sup>९३ अत्तर, देशा० ६<sup>0</sup>०७ पूर्व ।



बुध की दशा शेष-1२ वर्ष ५ महीने २८ दिन

अष्टम भावा -क्षण्डली संख्या ८२ में अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है परन्तु इसपर पष्टेश शनि और सप्तमेश बृहस्पति की दुष्टि है।

अध्टमेश—अध्टमेश मंगल छठ भाव में पष्ठेश शनि और राह के साथ स्थित है। चन्द्रमा से विचार-अष्टम भाव में बुरी तरह पीड़ित समसेश शोर अष्ट्रमेश शनि, मगल और राह दियत हैं। शनि अब्टमेश की है और पाप बह अगल तथा राहु के साथ स्थित है।

निष्कर्ष-भन्द्रमा से व वे भाव में पाप ग्रह के होने और लग्ने तथा चन्द्रभा से दोनो अष्टमेश पर ब्रुरे प्रभाव के परिणामस्वरूप जातक ने विषयान किया और अग्त्मह्त्या कप स्त्री । चन्द्रमा सूर्व और केतु के कारण पाप कर्तरी योग में है। सूर्वे की दशा और शुक्त की भूक्ति में ३०-६-१९२२ को जातक की मृत्यु हुई। सूर्य छम्त से द्वादक्षेश है । यह चन्द्रमा से द्वितीयेश तथा नवांश लग्न से अध्यमेश है । भुक्ति-नाय शुक्र ७४न से द्वितीयेश तथा नवांश स्थन से द्वादक्षेश है।

#### कुण्डली संख्या द३

जन्म तारीख १७-१०-१८६७ 🥟 जन्म समय २–३० वजे संध्या (स्यास.) अक्षास ४६<sup>०</sup>१३ <sup>४</sup> उत्तर, देशा० ६<sup>०</sup>०७ <sup>५</sup> पूर्व ।



अष्टम माव—अष्टम भाव में सिंह राशि है और उसपर पीड़ित तृतीयेश और द्वादशेश वृहस्पति की दृष्टि है और लग्नेश तथा द्वितीयेश शनि मी पी दृष्टि है।

अन्द्रमेश—अन्द्रम भाव का स्वामी सूर्य नीच का होकर १० वें भाव में मगळ, बुध भीर पुक्र के साथ स्थित है। वह ग्रसित बृहस्पति से दुन्द्र हैं।

आयुष्कारक -- शनि ११ वें भाव में सप्तमेश चन्द्रमा से दृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार —अष्टम भाव शित की दृष्टि और युक्ति से मुक्त है परन्तु अष्टमेश बृहश्पति केतु के साथ दसम भाव में है।

निष्कर्ष —शनि चन्द्रमा से सप्तम आव में स्थित है और चन्द्रमा पाएग्रह शनि और मगल से पीड़ित है, अस्टम आव में राहु स्थित है जबिक चन्द्रमा से अध्येश केंतु द्वारा ग्रस्त है। जातक ने ७-७-९९२ को त्रियपान करके आत्महत्या कर ली यह शनि की दशा और राहु की भुनित में हुआ। राहु लग्न से अध्यम भंगी में है और शनि के समान (शनिवद राहु) फल दे रहा है। शनि प्रथम भंगी का मारक है। वह लग्न से द्वितीयेश होकर चन्द्रमा से ७ वें भाव में स्थित है और नवांश लग्न तथा नवांश चन्द्रमा से सप्तमेश है।

कुण्डली संख्या ५४

जन्म तारीख २५-१२-१९९७ जन्म समय ११-१५ रात्रि (जी.एम.टी) अक्षांश ५९<sup>0</sup>३१ उत्तर, देशा० ०<sup>0</sup>०५ पश्चिम ।



चन्द्रमा की दशा शेष-७ वर्ष ७ महीने ६ दिन ।

अष्टम मात -अष्टम भाव में पाप राज्ञि मेव का उदय हो। इसपर मंगल और पाष्य्रह ज्ञानि की विपरीत दृष्टि है।

अष्टमेश-अष्टमेश मंगल लग्न में पापग्रह शनि से दृष्ट है।

आयुष्कारक-शानि ११ वें भाव में द्वितीयेश और नवमेश शुक्र से दृष्ट हैं।

चन्द्रमा से विचार—अब्दम भाव में घनु राशि है जहाँ द्वितियेश और पंचमेश बुध, चतुर्येश पायग्रह शनि और राहु स्थित हैं। तमा इस पर सप्तमेश और दादशेश पायग्रह मगल की दृष्टि है। अब्दमेश वृहस्पति चन्द्र राशि वृष्ध में स्थित है।

निष्कर्ष--लग्न से और चन्द्रमा से अब्दर्म भाव पर पापग्रह या तो दृष्टि हाल रहे हैं अथवा वहाँ पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा से अब्देम भाग राहु से ग्रस्त है। बृहस्पित की द्वा और बुध की भृत्ति में अधिक नींद की गोली खाने के कारण २०-१-१९७ को जातक की मृत्यु हो गई। बृहस्पित लग्न से दितीयेश है और चन्द्रमा से अब्देमका है। बुध चन्द्रमा से दितीयेश है और अव्देम भाग में स्थित है। अत: वह मारक है।

नवम भाव पिता, धर्मपरायणता, बुरु, पोते पोतिया, अन्तर्ज्ञात, धर्म, सहानुभूति, प्रसिद्धि, दानशीस्त्रा, नेतृत्व, सम्बी यात्रा और आस्मा के साथ बातचीत का छोतक होता है।

तमम भाव के भीतर आने वाली भटनाओं पर विचार करते समय निम्नलिखित एथ्यों को अवदय हिसाब में लेना चाहिए। अर्थात् (क) भाव (क्ष) उसका अधिपति (ग) वहाँ स्थित यह और (प) कारक। पिता का कारक सूर्य है। दयम भाव या नवम भाव के अधिपति से सम्बन्धित भोग अपना फल देते हैं। इनपर नवादा कुण्डली से भी विचार करना चाहिए। यद्यपि नवम भाव से अनेक चीजें देखी जाती है, यह भाव मुख्य रूप से पिता और लम्बी यात्रा से सम्बधित होता है।

#### विभिन्न भावों में नवमेश का फल

प्रयम भाव में — जब नवमेश प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक अपना भविष्य स्वयं बनाता है। यह वपने प्रयासों से काफी धन कमाता है। यदि नवमेश प्रथम भाव में लग्नेश से युक्त हो और शुभवह की संगति में हो अथवा शुभ ब्रहों से दृष्ट हो तो जातक अभीर और मुसी हो सकता है।

दिसीय भाव में — जब नवमेश शुभ होकर दूसरे भाव में स्पित हो तो जातक का पिता धनी और काफी प्रभावी व्यक्ति होता है। जातक को अपने पिता से धन प्राप्त होता है। दूसरे भाव में नथमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर पैतृक सम्पक्ति का नाम होता है।

तृतीय गाव में—यदि नवमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जानक अपने लेखन, भाषणों और वक्तृत्व क्षमता से धन लाभ करता है। जानक का पिता सामान्य साधनों वाला होगा जबकि जातक अपने भाई बहुनों के माध्यम से धन क्षणित करेगा। यदि तीसरे भाव में नवमेश पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक अपने लेखन से कब्ट में पड़ सकता है जो उस बुरे प्रभाव के अनुसार अविवेकी और अधिक्ट भी हो सकता है। उसके लेखन के कारण उसपर आई विपन्ति के कारण वह अपनी पैतृक सम्पत्ति बेचने पर बाध्य हो जाएगा।

चतुर्यं भाव में — नवमेश यदि चौथं भाव में स्थित हो तो जातक को काफी भू सम्पत्ति कोर गुन्दर मकान की प्राप्ति होती है अथवा जातक सम्पदा और भूमि के व्यापार से धन अजित कर सकता है। उसकी मां अमीर और भाग्यवाटी स्वी होगी। उसे अपने पिता की अनुक सम्पत्ति प्राप्त होगी। यदि नवमेश चौथे भाव में पीड़ित हो तो जातक को घरेकू मुख की प्राप्त नहीं भी हो सकती है। दिता के कठोर हृदय या माता पिता के बीच असामंजस्य के कारण ब्रारंभिक जीवन में कष्ट होगा। यदि गहु का प्रभाव हो तो मा तलाकशुदा हो सकती है और पिता से अलग रहेगी।

पंचम भाव में — तथ तबमेश पंचम भाव में हो तो जातक के पिता सम्पत्न और प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। जातक के पुत्र भी जीवन में काफी भाग्यशाली होंगे और सफल तथा विशिष्ट होंगे।

पाठ मान में यदि नवसेश छठे भाव म हो तो पिता रोगी रहते हैं और व विश्कालिक रोग से प्रस्त रहते हैं। यदि छठे भाव पर शुम प्रह् का प्रभाव हो तो पिता को कानूनी समस्याओं के सपाम होने पर और अति पृति के माध्यम में धन को प्राप्त होती है। यदि छठे भाव में नवमेश पर पाप यह का प्रभाव हो तो जातक के प्रयासों में मुकदमा के कारण उदासीनहा आएगी जिसमें उसका पिता आमिल होगा या पिता द्वारा लिया गया ऋण शामिल होगा।

सप्तम भाव में — जातक विदेश में जातर सम्पन्न होगा। उसके पिता भी विदेश में सफलता प्राप्त करेंगे। उसकी पत्नी उत्तम और आग्यशाली होगी। यदि कुण्डली में वैरान प्रोप विद्यमान हो तो जातक बाध्यात्मिक मार्ग निर्देशन प्राप्त करने का प्रयास करना और उसे विदेश में पूरा करेगा। अशुभ योग नवमेश का नाभ करता है और पिता की विदेश में मृत्यु होती है।

अष्टम भाव में— जातक के रिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है। यदि इस रियति में अष्टम भाव पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वह काफी दिरद्र हो सकता है और पिना की मृत्यु के कारण उसपर काफी उत्तरदायित्व जा सकता है। यदि नविभेग पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जातक को काफी पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होती है। इस पर बुरे प्रभाव के कारण जातक पुरानी परम्परा को छोड़ सकता है या धार्मिक सम्धाओं को क्षति पर वा सकता है या अपने परिवार द्वारा स्थापित न्यासों की तोड सकता है।

नवम भाव में । दि नवमश नवम भाव में हो तो तिहा दीर्घायु और सम्यन्त होंने हैं। जातक की प्रतृति धार्मिक और दानबीट होगी । वह विदेश की यात्रा करेगा और धन अजित करेगा तथा विशिष्टसा प्राप्त करेगा। पवि पाप प्रही से पिडिन हो अथवा यदि नयमेश नवांश रूपन से ६, द या १२ वें भाव में हो तो जासक के विदा की बीदा मृत्यु हो सामी है।

दसम भाव में — यवि नवनेश दसम भाव में हो तो जातक काणी प्रसिद्ध और

प्रधाव काली होता है। वह उदार होगा और अधिकार वाले पद पर होगा। वह काफी धन अजित करेगा और हर प्रकार का आराम प्राप्त करेगा। उसके जीवन बापन का साधन उपित मार्ग होगा और वह कानून का पालन करने वाला नागरिक होगा।

एकादश भाव में — जातक काफी धनी होगा। उसके मित्र बली और प्रभाव-गाली होंगे। उसके पिता विकास और सम्पन्त होगे। यदि पीड़ित हो तो स्वार्थ भरी योजना बनाकर या अपवंचन द्वारा उसके मित्र जातक के धन का नाश करेंगे।

द्वादश भाव में — विद नवमेश वारहर्वे माव में स्थित हो तो जातक गरीब होगा। जातक को बहुत उत्पीडन होगा और उसे जीवन में काफी मिहनत अपनी होगी। तिसपर भी उसे सफलता नहीं भिलेगी। वह धार्मिक और उत्तम होगा किन्तु हमेशा ही बागाव में रहेगा। जातक को गरीबी में छोड़कर उसके पिता का शीझ देहान्त हो सकता है।

ये योग सामान्य हैं। बौर कारक तथा कुण्डली में अन्य शहो की स्थित पर विचार किए बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है। यदि नवमेश काफी बली हो तो वह धन लाभ देने में सक्षम होता है भले ही वह अगुभ भाव में पड़ा हो। यदि नवभेश पीडित हो किन्तु नवम भाव शुभ हो तो अगुभ फल की मात्रा काफी कम हो जाती है। भाव की व्याख्या करने में काफी कौशल की आवश्यकता होती है और किसी भी हालत में ऊपर लिखे गए फलों को ज्यों का त्यों लागू करना बाहित नहीं है।

# अन्य महत्वपूर्ण योगः

निम्नलिखित योग प्राचीन पुस्तकों स लिए गए हैं---

जब सूर्य ९, ६, १९ या १२ वें भाव में स्थित हो जो अचर राशि हो और खन्त चन्द्रमा से दृष्ट न हो तो बालक के जन्म के समय पिता विद्यमान नहीं रहेंगे। वे अपने सहर में हो सकते हैं। यद इसी स्थिति में सूर्य चर राशि में हो तो बालक के अन्म के समय पिता विदेश में होगे। यद सूर्य, गगल और शनि चौथे या १० वें मान में एक साथ हों तो बालक का जन्म पिता के मरफोपरान्त होगा।

ज़ब लग्न से ६ वें या ६ वें भाव में अशुभ राशि हो और वहा पर गूर्प स्थित हो तो बालक के पिता की भीघा मृत्यु हो जायगी। चन्द्रमा से १० वे भाव मे सूर्य और पाप ग्रह् के स्थित होने पर भी पिता की शीघा मृत्यु का सकेत मिलना है। यदि शनि और मंगल मेष, सिंह या कुम्भ राशि में युक्त हों जो सूर्य से ६, ७ या ९ वां भाव होना चाहिये तो बालक के जन्म के समय उसके पिता को किसी प्रकार के वन्धन में होना चाहिए। जब पाप ग्रहों की युक्ति से सूर्य पीडित हो तो बालक के पिता के जीवन पर विपरीत प्रकान पड़ेगा। यदि चन्द्रमा, मगल, बुध और शनि एक साथ हों तो जातक के दो पिता और दो मां होंगी। दूसरे शब्दों में वह गोद के लिया जायगा। जन्म पर सूर्य की दृष्टि से यह संकेत मिलता है कि जातक को पिता से सम्पत्ति विरासत में मिलेगी। यदि ९ वें भाव में पर राशि हो या नवमेश चर राशि में हो और वह शनि से युक्त या दृष्ट हो और १२ वें भाव का अधिपति बन्धी हो तो जातक दूसरे हारा गोद के लिया जायेगा।

यदि चतुर्षेत छड़ें भाष में नवमेश से युक्त हो तो जातक का पिता चरित्रहीन होगा। जब पंचमेश सुभ प्रह हो और सूर्य भी ग्रुभ स्थित में हो तो जातक से जिता को मुख मिलेगा: यदि पंचमेश मा भूयं, गिन राहु वा मदी से भीवत हो तो जातक के लिए चिन्ता का कारण बनेगा। यदि आतक के लग्न में बही राशि हो वो पिना के दसम भाव में है तो जातक एक आजाकारी ५% होगा। यदि वृहस्पित वनम भाव में अपने ही नवांश में हो तो जातक मैं सन्तानीचित कर्तव्य की उच्च प्रावना विद्यमान होगी। यदि जातक और उसके यिता के लग्न आपस में छड़े और आठवें हों तो उन दोनों के चिनारों में हमेंशा भिन्नता रहेगी। यदि सूर्य शत्रु राशि में हो तो जातक अपने पिता के लिए दुःख का कारण बनेगा। यदि सूर्य और पन्द्रमा, मंगल और शिन से विकोण में हों तो दोनों ही माता पिता बालक को छोड़ जायेंगे। लग्न से १९ वें या ९ वें याव में अनि, मंगल और राहु होने पर पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि सूर्य या चन्द्रमा चर राशि में केन्द्र में स्थित हों तो जातक अपने पिता का अन्तिम सस्कार नहीं करेगा।

यदि नवस आव में पाप प्रह स्थित हो तो जातक माग्यशाली होता है। यदि नवपश पर पाप प्रह शक् यह या नीच के ग्रह की दृष्टि हो और छठे भाव में हो तो जातक सब प्रकार से कष्ट पाता है। यदि नवसेश पाप ग्रह के षट्यंश में हो या नीच गिशा में हो या नवाश में नीच से हो या कमजोर हो अपना यदि नवम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक जीवन में दुर्भाग्य पूर्ण होगा।

यदि नवम भाग में पापग्रह, ग्रसित ग्रह या नीच का ग्रह स्थित ही तो जातक दुर्भाग्यसाली, गरीब और सिद्धान्तहीय होगा। परन्तु यदि पाप ग्रह नवम भाग में उच्च का, अपनी राशि का या भित्र राशि में हो तो विपरीत कल होता है।

यदि एकाददीश नवम भाव में दशमेश से प्रभावित हो तो जातक जहा कहीं भी जायगा वह भाग्यशाली रहेगा। यदि दूसरे भाव में नवमेश पर दसमेश की दृष्टि हो तब भी दूसरी प्रकार के फल का सकेत मिलता है। यदि ितीदेश ग्यारहवें भाव में हो, एकाद्योश नवम भाव में हो और नवमेश दूसरे भाव में हो तो वह व्यक्ति जित साम्प्रशासी होता है थीर वह काफी धन कमाता है। यदि तृतीयेश और नवमेश दुल्त हों या उत्तपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ राशा अथवा नवांश में स्थित हों तो किसी भाई के माध्यम से जातक का भाग्य बनता है। यदि पंचमेश और नवमेश युक्त हों या दृष्टि अथवा युक्ति से साम प्रव स्थिति में हो दो जातक के वच्चे उसे सम्पन्त बनाते हैं। यदि नवम भाव में शुक्र या दृष्टि हो तो अथवा नवमेश पर उनकी दृष्टि हो तो आग्य शास्त्री जीवन का संकेत मिलता है। अग्य और नवमेश के बीच राशि परिवर्तन होने पर जातक हर प्रकार से भाग्यशास्त्री होता है।

यदि नवमेस शुभ ग्रह से दृष्ट हो और केन्द्र में जलीय राशि में स्थित हो तो जातक दीर्घ यात्रा पर जाता है और पवित्र नदी में स्नान करता है। यदि नवम भाव पर बृहस्पित की दृष्टि हो अथवा नवमेश और दशमेश की युक्ति हो तो जातक अनेक धर्म स्थान और धर्म केन्द्रों की यात्रा करता है। यदि चन्द्रमा से नवम भाव पर शुभ दृष्टि हो और वहां पर शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक लम्बी तीर्थ यात्रा पर जायेगा। यदि बृहस्पित नवम भाव में ही और चन्द्रमा, बृहस्पित तथा लग्न पर शिन की दृष्टि हो तो जातक दार्शनिक विचारों की प्रणाली का संस्थापक होना है। यदि बृहस्पित, सूर्य भीर बुध ९ वें भाव में स्थित हों तो चह व्यक्ति विद्रान और धनी होता है।

यदि छन्नेश १२ वें भाव में हो और बन्द्रमा तथा मंगळ १० वें भाव में युक्त हो जो पाप राशि है तो जातक विदेश जायगा किन्तु उसका भाग्य नहीं वनेगा। यदि सूर्य चन्द्रमा और सनि एक हो राशि में स्थित हों तो जातक दुष्ट होना तथा धीखे बाज होगा और विदेश की यात्रा करने का भ्रमास करेगा। यदि छन्नेश जिस राशि में स्थित है वहां से १२ दें भाव का अधिपति जलीय राशि में स्थित हो तो जातक विदेश में जाकर सम्पन्न होता है। यदि नवम भाव में ग्रह तुत्र और वृहस्पति से मुक्त न हो तो जातक रोगी, परित्यक्त और दुखी होता है।

# नवम भाव में ग्रह

सूर्य—यदि सूर्य शिड़ित हो तो जातक अपना धर्म बदल सकता है। यह अपने पिता के प्रति राष्ट्रता रखेगा अपने से बड़ीं और धार्मिक गुरुओं का अपनर नहीं करेगा परन्तु यदि सूर्य पीड़ित नहीं तो वह व्यक्ति एक आज्ञाकारी पुत्र होगा और धर्म के अनुसरण में आवर रखेगा। भवम भाव में सूर्य के साथ घन्द्रमा युक्त हो ता आंख में कब्द होता है। सूर्य के साथ घुक हो तो आतक रोगी होता है। स्वास्थ्य साधारण

रहेगा और जातक थोडी पैतृक सम्पत्ति प्राप्त करेगा। वह महत्त्वाकांक्षी और एकमी होगा।

चन्द्रमा--जातक भाग्यवाली और सम्पन्न होगा। उसके अनेक पुत्र, मित्र और संगे सम्बन्धी होगे। वह सिद्धान्तवादी और उदार विचार वाला होगा। यदि चन्द्रमा पर शनि, मंगल और बुध की दृष्टि हो तो जातक शासक बनता है। यदि चन्द्रमा मंगल से मुक्त हो तो वह अपनी मां को भावल कर सकता है। यदि नयम भाव में चन्द्रमा के साथ शुक्र हो तो जातक अनैतिक जीवन भ्यतीत कर सकता है। वह अपनी सौतेली मां के कहने के अनुसार चलेगा। इस स्थिति में यदि शनि हो तो जातक की बहुन कष्ट होता है। जातक पूर्व सस्थाओं का निर्माण कर सकता है। वह काफी अनल सम्पत्ति जान करेगा और विदेश की यात्रा भी करेगा।

मंगल—जातक अधिकारी होगा और काफी धनी होगा । उसके बच्चे होंगे और मुली रहेगा। वह कर्तव्य परायण पुत्र नहीं होगा किन्तु अन्यक्षा उदार होगा और अपने उत्तम गुणों के लिये निरुपात होगा। यदि मंगल के साथ बृहस्पति या बुध युक्त हो को जातक धार्मिक और दैशी सिद्धान्त का निद्धान होगा। यदि इस क्षित में शुक्त हो तो दो पत्नी होती हैं और निदेश में घर होता है। यह जानक को कानून में दक्षता देता है। नवम मान में मंगल के साथ शनि के होने पर अन्य स्त्री के माथ सम्बन्ध का संकेत मिलता है और नह दुष्ट प्रकृति कर होता है। वह सन्यं अन्वेषण करने वाला, परिश्रमी और सतावला होगा।

बुध-जानक अधिक शिक्षा और घन प्राप्त करेगा। वह काफी विद्वान होगा।
वह अध्यातम विद्या और तत्थमीमांता में किंच लेगा। यदि बुध के माय शुक्र युक्त
हो तो वह वैज्ञानिक मिरतक्क बाला और संगीत तथा आमोद का शीकीन होगा।
नवम भाव में बुध के साथ उहस्पति हो तो जान और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है।
वह निमन्त्रण पर विदेश यात्रा कर सकता है और संक्षिक संस्थाओं में व्याख्यान देने
के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है। पिता के खाय मित्रवत सम्बन्ध रसेगा।

वृहस्पति — जातक विधि, दर्शन आदि का प्रवक्ता हो सकता है। यदि वृहस्पति मुभ प्रहों से दृष्ट हो तो वह काफी अवस सम्पत्ति प्राप्त करता है। वह अवने भाईयों का कीकीन होगा। यदि वृहस्पति पर चन्द्रमा और मंगल का प्रभाव हो तो वह सना का नेता या कमान्दर होगा। यदि पूर्व और शुक्त वृहस्पति से युक्त हो तो जातक विवहीन होता है। यदि वृहस्पति पर यदि को भूभ दृष्टि हो तो जातक अति सप्तमी जीवन दिवाता है और देवी समार के लिए भूखा रहना है। यह खान्द्राता, बादेशक आदि के साथ में विदेश जा एकता है। वह खड़िकादी और निद्रशन बाला होगा।

शुक्त -जातक जन्म से मान्य हाली होता है और उसके पास प्रसिद्धि, विद्या, बच्चे, पत्नी और सामान्यतः सभी प्रकार के सुख होते हैं। जुक के साथ सूर्य होने पर जातक बात चीत में कुलीन होता है किन्तु उसे भारीरिक कड़्ट रह मकता है। शिन के साथ शुक्र हो तो वह व्यक्ति राजनियक होता है अथवा राजा या सरकार के सर्थन इसी प्रकार का कार्य करता है। व्यक्तियों और मामलों पर अपने संतुलित विचारों के लिए वह निस्पात होगा। सूर्य और चन्द्रमा के साथ जुक्र नियत होने पर स्थितों के साथ झगड़ा हो सकता है जिससे धन की हानि होगी। चुक्र के साथ सूर्य और जानि के स्थित होने पर हत्या की प्रवृक्ति होगी और अन्य योग हो तो वह व्यक्ति जेल जा सकता है। यह मुक्ति पाने के लिए दृष्ट भी हो सकता है।

शिन-जातक एकाकी जीवन विदाएगा और शादी नहीं भी कर सकता है।
वह युद्ध के मैदान में अपनी बीरता के लिए विरुपात होगा। तूमें के साथ शिन होने
के कारण पिता और उसके पुत्रों के बीच गम्भीर विदाद रहता है। वह पेट की
बीमारी से पीड़ित रह सकता है। बुध के साथ शिन के रहने पर जातक अविश्वासी
और धीखेबाज होता है पद्मिप वह बनी होगा। पारिवारिक जीवन में कजूस, कुछ
हद तक नास्तिक होगा। वह पूर्व संस्थाओं का संस्थापक हो सकता है।

राहु — जातक की पत्नी तंग करने वाकी और निरंकुश होगी। वह सस्त और कंजूस होगा और वह दुर्बलता से पीढ़ित रहेगा तथा सामान्यनः अर्वतिकता की प्रवृत्ति रहेगी। वह अपने पिता से मुणा करेगा और ईश्वर सथा धर्म की निदा करेगा। परन्तु वह प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है और काफी धन प्राप्त कर सकता है।

केतु—आतक सुनक मिजाजी होगा बोर साधारण बात पर सशान्त हो सकता है। वह बात करने में कुछल होगा किन्तु वह उसका प्रयोग दूसरों को घोषा देने के लिए करेगा। वह बाहरी दिलावा का सोकीन होगा और घमंदी तथा हेकडी बाज होगा। फिर भी यह साहसी होगा। वह अवसर अपने माता पिता के साथ दुव्यं वहार करेगा और उनके साथ शत्रुना रखेगा किन्तु किफायती रहन सहन के कारण काफी धन इकट्छ करेगा। उसकी पत्नी बीर बचने अच्छे होंगे।

# नवम भाव के परिणामों के फलित होने का समय

नवम भाव से मम्बन्धिन घटनाओं के मयग पर विचार करने के लिए विक्य-जिसित नथ्यों पर अनुद्रम विचार करना चाहिए—

(क) नवस भाव का अधिपति । त) नवस भाव पर नृष्टि शासन वाले यह

(ग) नवम भाग में स्थित ग्रह (घ) नवम भाव के अधिपति पर दृष्टि डालने वाले ग्रह (च) चन्द्रमा से नवमाधिपति और (घ) सूर्य को पिता का कारक है।

ये यह दशानाथ के रूप में या भुक्तिनाथ के रूप में नवम भाव की प्रभावित कर सकते हैं। (१) जो यह नवम भाव पर प्रभाव डालने में सक्षम है उसके दशा काल में प्रम माय पर प्रभाव डालने के लिए सक्षम ग्रहों की भुक्ति में नवम भाव से सम्बन्धित फल उराम होता है। जो ग्रह नवम भाव से सम्बन्धित नहीं हैं उनके दशा काल में नवम भाव से सम्बन्धित ग्रहों की मुक्ति में नवम भाव से सम्बन्धित फल सीमित होता है। (३) जो ग्रह नवम भाव से सम्बन्धित हैं उनके दशा काल में जो ग्रह नवम भाव से सम्बन्धित हैं उनके दशा काल में जो ग्रह नवम भाव से सम्बन्धित नहीं हैं उनकी भुक्ति में नवम भाव से सम्बन्धित फल ग्रहत थोड़ा मिलता है।

## कुण्डली सं• ८४

जन्म तारीख २४-३-१८६३, जन्म समय ६'० बजे प्रातः (स्था स. ) अक्षांश २४ १३ उत्तर, देशा० ७७°३५ पूर्व ।



चन्द्रमाकी दशाबेख— ६ वर्ष

कुण्डली संख्या पर में (क) तबमाधियति—मंगल (स) नवम भाव पर दृष्टि हालने वाले ग्रह—शिन (ग) नवम भाव में स्थित ग्रह कोई नहीं (घ) नवमाधिपति पर दृष्टि हालने वाले ग्रह—गृहस्पति (च) तबमाधिपति से सम्बक्षित ग्रह—बुध (च) चन्द्रमा से नवमाधिपति शुक्र (छ) सूर्य ।

मगल, किन, बुहस्पति, बुध, शुक्र और पूर्य अपनी दशा और भुक्ति में नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा मंगल और शिन अपनी दशा और भृक्ति के दौरान नवम भाव को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। चूँ कि केंद्र मंगल की राशि में स्थित है अतः कुजवत् केंद्र के सिद्धान्त के अनुसार वह भी अपनी दशा और भृक्ति काल में नवम भाव को समान रूप से प्रभावित करेगा। शिन के दशाकाल में केंद्र की मुक्ति नवम भाव के कारक के सम्यन्ध में जातक के भीवन में महत्वपूर्ण थी। इस अविध में उसके पिता की मृत्यु हो गई। नवम भाव मुख्यतः पिता, सम्पन्नता और लम्बी यात्रा से सम्बन्धित होता है। नवम भाव के स्वामी की दशा के दौरान नवम भाव से सम्बन्धित भल मिलता है। यदि जातक के जीवनकाल में यह दशा नहीं आती है तो दृष्टि, स्थिति या नवमा-धिपित के साथ युक्त प्रहों द्वारा नवम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह नवम भाव के कारक के फल देते हैं।

### फल का स्वरूप

अवतक जिन सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है उनके अधीन रहते हुए विभिन्त ग्रहों की दशा और भुक्तिकाल में खबम भाव से सम्बद्धित निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं

सूर्य—धार्मिक शिक्षा और आध्वातिमक कार्य में प्रगति । पुत्रों से सुख और अपन परिश्रम से सम्पत्ति की प्राप्ति । गिल्टी बढ़जाने के कारण बीमारी । कृषि से आया

चन्द्रभा-पठन और उच्च शिक्षा में अनुषृद्धि, । मानवता और सामाजिक महत्त्व की परियोजनाओं में भाग लेना । मातृभूमि और खाधास के भीतर और बाहर की मात्रा । प्रसिद्धि और सफलता ।

मंगल -करुता और अकिष्टता की ओर झुकाव। पिता बीमार रहेंगे। इषि सम्बन्धी उद्यम असफल रहता है किन्दु व्यापार और कारोबार में सफलता मिलती है। गिरिन्यितियों के कारण जीवन में निराशा। भाईयों के प्रति बुरे विचार और उनमें से एक की मृत्यु।

बुध अनेक विषयों में ज्ञान प्राप्त करता है। और संशीत सीखता है। बच्ने होते हैं। साहित्य में इचि यद्धती है। वैज्ञानिक अन्येषण और खोज के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बातक छोकप्रिय होता है।

वृहस्पति —धार्मिक और इसी प्रकार की संस्थाओं में विच छेता है। अनेक समारोहों का आयोजन करता है। पिता को काफी मृख देता है। दान में काफी धन देता है।

शुक्र-स्वार्थी होता है किन्तु धानिक होता है और जाध्यारिमक गुरुओं की देखरेख में अध्ययन करता है। कथिता और कला के मध्यम से प्रसिद्ध होता है।

शानि—एक सफन वकील होता है और वार्षिक संस्थाओं का निर्माण करता है। कंजूस आदनों से बैंक में कांफी घन जमा करता है। याता पिता के प्रति कृतम्ब होता है और नास्तिक होता है। राहु पारिवारिक दुख । व्यक्षिचार और अन्य कामों में लग जाता है। कजूस और अविष्ट हो जाता है। यदि राहु सम्मानित हो तो जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में तोव प्रयति करता है। यदि राहु बुरी स्थिति में हो तो माता-पिता को काफी उत्पीडन होता है।

केनु आँख की बीमारी से पीड़ित रहता है। बच्चे अधिक होते हैं और घरेखू सौहार्द रहता है। किन्तु खातक अविश्वासी और नास्तिक होता है।

नवमाधिपति के दशा काल में निम्नलिखित फलों की आशा की जाती है---

यदि नवमाधिपति असेश के साथ युक्त होकर लग्न भाव में स्थित हो तो जातक को हर प्रकार का अराम मिलता है। यदि नवमाधिपति पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसके दशकाल में जातक को सवारी की प्राप्ति होती है। जातक अधिकारी बनता है। यन प्राप्ति होती है और अमीर कनता और मुखी जीवन स्थतीत करता है। यह सरकारी सेवा में उच्च पद पर काम कर सकता है और राजा या मंत्री के बराबर वाला पद प्राप्त कर सकता है। उसे पैतृक सम्पति की प्राप्ति होती है और अपने सहने और आश्रय के लिए अनेक सम्बंधी उसके आतिथ्य पर निर्मर करते हैं। जातक जपनी उदारता और जीवन में उपलिख्यों के लिए प्रसिद्ध होता है। यदि नवमाधिपित निर्वत हो था प्रसित हो या अश्रम नवास में हो अपति नवांश लग्न से ६, इ., १२वें भाव में हो तो फर विल्कुल विपरीत होंगे। जातक दरिद्ध होशा और दूसरों की आश्रम देने की बजात स्वयं दूसरों से भोजन मौगने पर बाध्य हो जाएगा। यदि राह और नवमाधिपित युक्त हों और बली हों तो विदेशी शक्ति को सेवा करेगा। यदि यह मंगल है तो वह सेना या पुलिस कल में उच्च पद पर आसीन होगा। यदि नवमाधिपित शनि यह वृध हो तो जातक कानून का अधिकारी अर्थात न्यायाधीश या बैंकर होगा।

यदि नवमाधिपति द्वितीयेश के साथ दूसरे भाव में स्थित हो तो उसके दशा काल में पारिवारिक कारोबार या सम्पत्ति से असीमित धन लाभ होगा। वह बहुत उत्तम भोजन करेगा और विलासिता का जीवन व्यतीन करेगा। उसके अनेक सम्बन्धी होंने जो उसका बादर करेंगे और उसे प्यार करेंगे। उसकी मुसाकृति तेजस्वी होगी और उसके बचन कुशल हो जाएँगे। यदि नवमाधिपति के साथ पापग्रह युक्त हो तो पारिवारिक सगदा और मुकदमा के कारण जानक के साधनों और विरासत में हास होगा। यदि नवमाधिपति हितीयेश और अष्टमाधिपति से युक्त हो तो जातक बगमान और तिररकार पाता है। उसे पलियों में भी फेंक दिया जाता है और अकाल्पनिक दिखा जाता है और अकाल्पनिक दिखा तक पर्यंच सकता है। यदि मारक दशा चल रही हो तो नवमाधिपति हारा सकैनिन साधनों से जातक की मृत्यु हो सकती है। यदि

नवमाधिपति नवांश लग्न से ६, ६, था ५२ वें भाव में स्थित हो तो भी शुभ फल्ड की भावा में काफी कमी होगी ।

यदि नवगाधिपति तीसरे भाव में तृनीयेश से युक्त हो तो भाई सम्पन्त होगा । जातक का सामिक और आध्यात्मिक विषयों पर नेखन में अवाव होगा । जातक संगीत और संगीत उपकरणों से धन कमाएगा । वह विदेश और पवित्र स्थानों तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करेगा । फिर भी यदि नवमाधितति नवाश में ६, द और बारहवें भाव में हो तो जातक साधारण भाग्य वाला होगा ।

यदि नवमाधिएति चौथे भाव में चतुर्येश के साथ युक्त हो तो जातक अति मुखी और विद्वान होता है। यदि शुक्र और चहुन्यति भी युक्त हों जो जातक अनेक सवारिया और मूसि प्राप्त करता है। यदि इस स्थिति में नवमाधिपति उच्च का हों तो जातक नवमाधिपति के दशाकाल में देश का राष्ट्रयति या शासक बनता है। तीमरे भाव में नवमाधिपति से शिन युक्त हो तो जातक विदेश जाना है, जहां पर यह सरकार या सेवक की सेवा करेगा। यदि बली बुझ नवमाधिपति ने युक्त हो और चतुर्येख चौथे भाव में स्थित हो तो जातक अध्ययन या अनुसंधान केन्द्र का प्रधान हीता है। यदि नवमाधिपति नवांश लग्न से ६, द या पर वें भाव में स्थित हो तो ये फल न्यून ही जाते हैं।

विद नवमाधिएति पंचम भाव में पंचमेश में युक्त हो तो जातक का विचार स्पष्ट होता है और वह शान्त रहता है। उसकी वृत्ति और अन्य हितों की उन्नित में उसके पिता धन और अन्य माधनों में सहायता करेंगे। जातक के बच्चे विशिष्टता प्राप्त करेंगे और इससे जातक को काफी सुख मिलेगा। एक पुत्र काफी प्रसिद्ध बनेगा और सरकार का संरक्षक होगा। जातक का पुत्र भी काफी सम्पन्त होगा और विलासिता का भोग करेगा।

यदि नवमाधियति और पण्डेम छठे मान में स्थित हों तो नवमेश की दशा सामान्यतः भण्डी रहेगी। यदि उस पर बुम ग्रहों की दृष्टि हो नो जस्तक बहुत यन कमाएगा और जीवन में तरत्वी करेगा। इस दशा काल में उसके पिता के स्वास्थ्य में मुधार होगा। यदि नवमाधिपति घर पापग्रहों की दृष्टि हो तो इस दशा काल में जातक के पिता की मृत्यु हो जाएगी। यह दूसरों का देनदार हो जाएगा और मुकदमा में फेस जाएगा, जिसका बन्त नहीं होगा। यदि दृष्टि द्वारा अच्छी स्थित में हो तो नवमाधिपति के दशा काल में जातक न्यायाधीय या इसी प्रकार के पद पर आसीन होगा। उसके पास अनेक नोकर चाकर होंगे। यदि मंगल वहीं पर स्थित हो तो जातक को विरासत में भूमि मिलेगी। यदि नवमेश पर युध का भी प्रभाव हो तो जातक को विरासत में भूमि मिलेगी। यदि नवमेश पर युध का भी प्रभाव हो तो उसके दशा काल में कानून के माध्यम से पुस्तकों पर रायल्टी प्राप्त होगी। यदि वहा पर शृहस्पति स्थित हो तो जातक अपने बध्यम के माध्यम से प्रमुत्त का का से माध्यम से प्रस्तकों पर रायल्टी प्राप्त होगी। यदि वहा पर शृहस्पति स्थित हो तो जातक अपने बध्यम के माध्यम से प्रमुत्त का भाव करता है।

यदि नवमाधिपति सप्तम भाव में सप्तमाधिपति के साथ हो तो जातक विदेश में धन अजित करेगा। उसे राजनियक या इती प्रकार के पद पर विदेश भेजा जाएगा। वह एक सम्पन्न परिवार में जन्म लेगा और उसे सभी प्रकार के भोग विलास का मुख सिलेगा। उसके इवं गियं स्त्रियां भूमती रहेंगी और उसे सभी प्रकार के सांसारिक सुख का आनन्द प्राप्त होगा। यदि नजमाधिपति के साथ मंगल हो तो जातक को विदेश में भू सम्पत्ति प्राप्त होती है जबकि यदि शुक्र भी अन्तर्गस्त हो तो वह स्त्रियों के माध्यम से घन अजित करेगा। विवाह के बाद भाग्योदय होता है और उसकी पत्नी उत्तम और धनी महिला होगी तथा उच्च परिवार से आएगी। यदि नजमाधिपति नवांश लग्न से ६, ५ मा १२ वें भाव में स्थित हो तो फल काफी न्यून हो जायेंग। पत्नी शालीन और नम्र होगी किन्तु वह रोगिणी रहेगी। यद्यि जातक काफी धन कमाएगा किन्तु नवमाधिपति के दशा काल में देनदारी और मुकदमा पर काफी व्यस होगा।

यदि नवमधिपति अष्टमेश के साथ अष्टम भाव में स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो काफी धन विरासत में छोड़कर जाउक के पिता की मृत्यु हो जाएगी जातक भी अपनी पानी की मृत्यु या तलाक के कारण अपनी पत्नों से अलग हो जाएगा और निर्वाह धन के वशीभूत के छप में काफी धन प्राप्त करेगा। यदि पाप ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित हो तो जातक न केवल कष्ट पायेगा बल्कि धन और भूमि का नाश भी होगा। वह भूखा प्यामा लक्ष्य विहीन चूमता रहेगा।

यदि नवमाधिपति नवम भाव में हो हो नवमाधिपति का दशाकाल जातक के लिए काफी भाग्यशाली होगा। वह मित गोग्य और उत्तम स्वभाव वाले के साथ विवाह करेगा। यह पिता के कारोबार में अति सावधानी से निवेश करेगा और प्रत्याशा से अधिक उसका विकास करेगा। वह काफी धन अजिल करेगा। यदि नवमाधिपति के साथ सूर्य युक्त हो और उसपर शुभ (ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक चुनाव जीतकर महान राजनीतिश्व बनता है। यह अपनी देश भिक्त और राजनीतिक सूझ बूझ के कारण विख्यात होता है। यदि तवम भाव में राहु युक्त हो तो जातक के पिता विदेश में काफी प्रसिद्ध होते हैं। यदि शनि और नगल जैसे पावप्रह ववम भाव और नवमाधिपति को प्रभावित करते हैं तो जातक व्यभिचारी बन जाता है और नीच कमों में फस जाता है। यदि नवम भाव पर केवल शनि को वृद्धि हो सो जातक सम्पन्त होता है किन्तु पेट की सीमारी से प्रम्त रहता है। यदि बुरे प्रभाव डालने वाले ग्रह सुर्यं, चन्द्रमा और मगल हा तो जातक अपने माता पिता और एक अग को देता है। यदि नवम भाव पर नृहम्पति की दृष्टि हो तो नवमा-

श्चित्रति के दशाकाल में जातक अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य परायण हो जाता है और वह पवित्र मस्तिष्क वाला होता है।

यदि नवमाधिपति दश्य भाव में दश्याद्विपति से युक्त हो और शुम स्थिति में हो तो जादक अपने अध्ययन के लिये प्रसिद्ध होता है। यह अपनी जीवन बुक्त में स्थित हो जाता है और काफी सफल जीवन बिताता है। उसके पास हर प्रकार की विल्रासिया और अस्पताल का साधन होगा। यह घर्मार्थ कार्य करेगा अर्थात विद्याम गृह और अस्पताल का निर्माण करेगा। यह सरकार की सेवा करके अधिक धन क्याएगा। वह अनेकों बार सम्मानित होगा। यदि नवमाधिपति पाप ग्रहों से वीडित हो तो फल बिल्कुल विपरित होंगे। जातक अपनी नौकरी को देगा। यदि किसी अवसाय में हो तो उसे लोगों का आक्रोश प्राप्त होगा और अपना अवसाय बन्द करने के लिए बाध्य हो जाएगा। वह अनुचित जीवन विताएगा और गैर कानूनो तथा अनुचित साधनों से धन कमाने का प्रयास करेगा। उसकी सम्मित उसके हाम से चली जाएगी और शासक हारा उसे सजा भी मिन सकती है। यदि नवमाधिपति दसम भाव में उत्तम स्थिति में हो और नवमाधिपति नवाँश लग्न से ६, ८ वा १२ वें भाव में हो तो फल अध्ये होगे किन्तु उतका स्तर मध्यम होगा।

यदि नवमाधिपति एकादश साव में एकादशेश के साथ युक्त हो तो जातक पारिवारिक कारोबार में सफलता प्राप्त करता है यदि जलीय राशि में चन्त्रमां भी उसी
भाव में स्थित हो तो मछली, मच्छ की मोती और इली प्रकार की वस्तुओं जैसे
समुद्रो उत्पादों से सम्बन्धित कारोशार होगा। यदि ग्यारहर्वे भाव में एकादशेश पर
बृहस्पति या बुध की दृष्टि हो या एकादशेश इनमें से कोई ग्रह हो तो समाचारपत्र,
पुस्तकों के प्रकाशन या ग्रीक्षिक संस्थाओं से धन कमाएगा। यदि वह मह शुक्र हो तो
जातक होटल, सिनेमा, रेस्तरों से धन कमाएगा किन्तु यदि गुक्र पर राहु, शनि,
मादि और केतु के बुरे प्रभाव हों तो जातक देश्यावृत्ति से धन कमाएगा। यदि
नवमाधिशित पर पापग्रहों के बुरे प्रभाव हों तो आतक के मित्र गसके दुस्मन बन
जाएंगे और उसे सारे धन से बचित कर देंगे। वह मात्र जीने के लिए भील मांगने
पर बाह्य हो जाएगा। यदि नवमाधिगति नवांग लग्न से ६, ८ मा ५२ वें भाव में
हो तो जातक साधारण धन कमाएगा और वह साधारण रूप से सम्बन्न होगा।

यदि नवमाधिपति बारहवें भाव में द्वादशेश के साथ युक्त हो तो जातक का अकाद अध्यातम की ओर होगा और अपनी सारी सम्पत्ति धर्मार्थ पर खर्च कर देगा। वह एक पवित्र और ईमानदार का जीवन विताएगा। नवमाधिपति के दशा काल में उसके पिता का देहान्त हो जाएगा या वह उनसे अलग रहने लगेगा। यदि बारहवें भाव में नवमाधिपति पीडित हो तो जातक को मूर्खतापूर्ण निवेश के कारण

घन की हानि होगी। यदि नवमाधिपति पर मंगल की विपरीत दुष्टि हो या वह नवसेश की प्रभावित करता हो तो चोरों या डकेंती के कारण कातक को हानि हो सकती है। यदि १२ वें भाव में नवमाधिपति के साथ षष्टाधिपति या अष्टमाधिपति युक्त हों तो जातक अपनी पैत्रिक भूमि और धन गेंवा देगा। यदि १२ वें भाव में दिपाद या चुष्पाद राशि हो और नवमाधिपति पापग्रहों से पीडित हो और स्वयं नीच का या ग्रसित हो तो नवमेश के दशाकाल में जातक को अपने पालतू जानवरीं और घोड़ों तथा नीकरों की हानि होगी।

फलों की भविष्य वाणी करते सभय कारक सूर्य, नवमाधिपति और वृष्टि तथा भुक्ति हारा प्रभावित करने वाले अन्य ग्रहों, चालू दशा और मुक्ति का उचित निर्धारण अवश्य कर लेना चाहिए। समस्त कुण्डली का विश्लेषण कर लेने के बाद ही निष्कर्ष निकालमा चाहिए। कोई भी ग्रह यदि पीडित हो अथवा जुभ स्थिति में हो, स्वयं नवम भाव के फलों को पूर्णतः प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि पह बन्य मुसंब तथ्यों से प्रमावित नहीं।

### पिता

पिता की आयु का विचार नवन भाव के बल, और नैसर्गिक कारक सूर्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है। नवम भाव से सप्तम और अन्तम भाव और अन्तम भावों और वहाँ के अह पिता की आयु का अनुमान लगाने में सहायता करते हैं। कभी-कभी कारक सूर्य के सदर्भ में मारक ग्रहों का भी पिता की मृत्यु पर विचार करने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य पर बुरे प्रभाव या अशुम भावों में सूर्य के स्थित होने के फलस्वरूप पिता की मृत्यु शीध्र हो जाती है। यदि नवमाश्चिपति केन्द्र या एकादश भाव में हो या नवम भाव पर सबकी दृष्टि हो था वह अन्यथा बली हो तो जातक के पिता की आयु लग्बी होती है।

कुण्डली सं० ८६ जन्म तारीख १४-४-१८५७ जन्म समय १-४५ वजे संच्या (स्या. स. ) अक्षांख ५१°२०' उत्तर, देशा० ०°०५' पश्चिम ।



नवम भाव—कुण्डली संख्या ८६ में नवम भाव में मेव राशि है जिसमें लग्नेश सूर्य उच्च का होकर स्थित है और वर्गोत्तम बृहस्पति जो पंचमेश और अष्टमेश है सथा दितीयेश और एकादशेश दुध भी स्थित है।

सवसेश-मंगल दशम भाव में दसमाधिपति शुक्र के साथ स्थित है।

पितृकारक---- सूर्यं नवस भाव में बृहस्पति और बुधा के साथ उच्च का है। वह पापब्रह राहु और संगल के घेरे में है।

चन्द्रमा से विचार—नवम भाव में सिंह राशि है जिसपर चन्द्र राशि स्वामी बृहस्पति द्वितीयेश शनि और पंचमेश तमा द्वादशेश मंगल की दृष्टि है। नवम भाव का स्वामी सूर्य है जो उच्च का है किन्तु पारग्रह राष्ट्र और मंगल के बीच घेरे में है

सिष्कर्षं - नवम भाव और नवभेश दोनों ही पीड़ित हैं। नवम भाव में कारक सूर्व का अब्दमेश बृहस्पति के साथ स्थित होना पिता की बायु के लिए लाभ प्रद नहीं है। निम्नलिखित यह पिता के सम्बन्ध में नवम भाव के फल देंगे।

- सूर्य—पितृकारक के रूप में
- २. वृहस्पति-सूर्यं के साथ युक्त होने के कारण
- ३. बुध-सूर्य के साथ युक्त होने के कारण
- ४. मंगल-नवमेश होते के कारण
- ५. शुक्त--तवमेश मंगल के साथ युक्त होने के कारण

सूर्य वर्गोक्षम बृहस्पति के साथ तकम भाव में उच्च कर है और नवमाधिपति केन्द्र में है। जिससे पिता अति कुर्जान होगा—जातक का जन्म राज घराने में हुना । किन्तु नवम भाव के पापकर्तरी (राहुं और मंगल से), नवमाधिपति के पाप कर्तरी (शिन और सूर्य से) योग में होने के कारण और उसी भाय में कारक के स्थित होने के कारण अल्यायु में ही जातक के पिता का देहान्त हो गया। दूंकि नवम भाव को प्रभावित करने वाले सभी प्रह उत्तम स्थिति में हैं अतः जातक के पिता को राजयोग का कल प्राप्त हुआ किन्तु उनकी बायु कम हो गई। केन्द्र की दशा और बृहस्पति की भुक्ति में फरवरी १९६१ में उनका देहान्त हो स्था। भुक्तिनाय बृहस्पति नवम भाव से हादशेश है। दशानाथ केन्द्र बुध की राशि में है। बुध नवम भाव से गृतीयेश है जो हादशेश बृहस्पति के साथ युक्त है। 'कुजवद् केन्द्र' के सिद्धान्त के अनुसार केन्द्र मंगल के जैसा कार्य करेगा। मंगल नवम भाव से दूसरे स्थान में है और वहाँ से हितीयेश तथा सप्तमेश से युक्त है अर्थात् कुक । अतः वह एक बली मारक वन गया है।

इस कुण्डली में मुख्य बास यह है कि चन्दमा मूल नक्षत्र में है। यह नधा 🌱

ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र की संधि पर है। इसे गडान्त कहा जाता है। यह स्थिति पिता की मृत्यु का कारण बन सकती है।

ष्ट्रगडली सं॰ ८७

जन्म समय १०=२५ बजे रात्रि (स्था० स०) अझांश १४<sup>०</sup>५६ जलर, देशा० १<sup>०</sup>२५ पदिचम ।

'বেথি

नवांश





शुक्र की दशा शेष-३ वर्ष ५ महीने १२ दिन

नवम भाव कुण्डली संख्या ५७ में नवम भाव में कर्क राशि है उसपर लग्नेश और पण्डेश उच्च के मंगल की दृष्टि है।

नवमा चिपति -चन्द्रमा दशम भाव में स्थित है और उसपर पापग्रह शिन, लग्न और छठे भाव के स्वामी संगल और दूशरे भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है और नेतु के साथ इसका निकट सम्बन्ध है। ननमाधिपति बुरी तरह पीडित है।

पितृकारक - वद्यवि सूर्य उच्च का है वह छठ माव दुरथान में है और सप्तमेश तथा द्वादश्वेश सुक्र से युक्त है। और उच्च के मगल तथा पीड़िन शक्ति से दुष्ट हैं।

चन्द्रसा से विचार --नवम भाव में उच्च का सूर्य है किन्तु जलपर मंगल, गनि गृहस्पति की दृष्टि है।

सिष्कर्ष नारक सूर्य के दुःस्थान में होने शीर सारक ग्रह सुक के साथ युक्त होने नथा नवमेश चन्त्रमा के विशेषकर छायाग्रहीं से पीड़ित होने के कारण सितम्बर १८५३ में ही जातक के पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु शुक्र की दक्षा और युध की भृति में तुः । युध सूर्य में दूसरे भाव में स्थित है स्कानाथ शुक्र पितृवारक से दिनीयंग और सप्तमेश है।

कुण्डलो सं० ६८ जन्म सारीख ६-१०-१९५० जन्म सार्य २-१८ वजे संध्या (भा.स्टै०.स०) बक्षांश २७° ४९' उत्तर, देशा० ७४° '३३ पूर्व ।

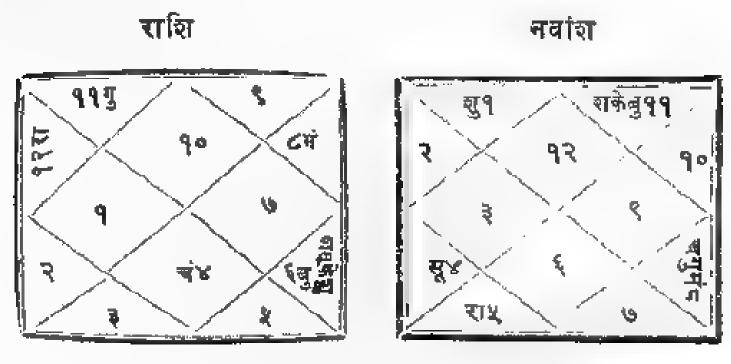

अनि की दशा शेष-३ वर्ष ७ महीने २७ दिन

नवम भाव नवम भाव में पाँच ग्रह स्थित हैं। यहाँ पर लग्नेश शनि, नवामधिपति बुध, केंद्र, पंचमाक्षिपति शुक्र और अष्टमाधिपति सूर्य स्थित है।

नवसाधिपति → नवमाधिपति बुध है जो नवस भाव में उच्च का होकर स्थित है भीर वानि, केंतु, बुक्र और सूर्य से युक्त है।

पितृकारक-सूर्य नवम भाव में नवमाधिपति बुध, केतु, शुक्र और शनि के साथ युक्त है।

चन्द्रमा से विचार—नवम भाव मे चन्द्रमा स्थित है और इसपर अनेक ग्रहों— द्वितीयेश सूर्य, तृतीयेश और द्वादशेश बुध, सप्तमेश और चल्लेश शनि और चलुर्येश— उथा एकादशेश शुक्र की दृष्टि है। नवमेश बृहस्पति नवम भाव से १२ वें भाव में है और भंगल से दृष्ट है।

निष्म में निष्म बुध अपन का है किन्तु वह प्रस्त है। इसके अतिरिक्त वह अष्टिमेश के नक्षत में स्थित है। कारक का नवम भाव में स्थित होना विस्कृत ही अच्छी स्थित नहीं है। राहु और केतु का प्रभाव लग्न और चन्द्रमा दोनों से नवम भाव पर है। जातक जब दो वर्ष की थी तभी शिन की दशा और बृहस्पति की मुलि में जातक के पिता की मृत्यु हो गई। दशानाथ शनि नवम भाव से दितीयेश क्रमशः चुक और सूर्य के साथ नवम में स्थित है। वह चन्द्रमा से नदम भाव से सान के मान में भी स्थित है। मुक्तिनाथ बृहस्पति नवम भाव से मारक है।

कुण्डली सं० ६६

जन्म समय ७-२० वजे संध्या (भा. स्टैस.) बक्षांस २३° २१' उत्तर, देशा० ५२°२१' पूर्व ।

हाशि १० के मु द चंद १ म १ प्राप्त का थे इस्रा



ने वाश

चन्द्रमा की दशा शेष-३ वर्ष ६ महीने २३ दिन

नवम माय —कुण्डली सं॰ द९ में लग्न में वृश्विक राखि है। अतः नवम भाव कर्न है। नवम भाव में तृतीयेश और चतुर्थेश शनि स्थित है और वह दितीयेश तथा पंचमेश बृहस्पति से दृष्ट है।

नयमाधिपति नवमाधिपति चन्द्रमा ५१ वें भाव में है। और गापग्रह कानि, लग्नाधिपति मंगल और ७ वें तथा ५२ वें के स्वामी शुक्र से दृष्ट है।

पितृकारक — सूर्य उच्च का है किन्तु अष्टमेश तथा एकादशेश बुध के साथ छठे भाव में दुःस्थान में स्थित है। वह पापकर्तरी योग में है, असकी एक खोर मंगल और दूसरी और राहु विद्यमान है। इसके अतिरिक्त उसपर पापप्रह शिन की दृष्टि है।

चन्द्रमा से विचार—नवम भाव में राहु स्थित है जबकि नवमाधिपति शुक्र यद्यपि उच्च का है, यह त्तीयेश और अष्टमेश मंगल से युक्त है। कारक सूर्व चन्द्रमा से अष्टम भाव में है जो एक दुःस्थान है।

निष्कर्ष — पूर्व पर अत्यन्त बुरे प्रधाव के कारण जातक के पिता की वाल्यकाल में मृत्यु हो गई। नवम आव, नवमाधिपति और पितृकारक बुरी तरह पीतित है। मंगल को दशा और बुध की मृत्ति में पिता की मृत्यु हो गई। नवस भाव पर प्रमाव डालने वाले यह वहां का अधिपति चन्द्रमा और वहां पर स्थित शिन, नवमेश चन्द्रमा पर दृष्टि डालने वाले मंगल और शुक्र, चन्द्रमा से अध्यम नवम स्थान के स्थामी हैं, कारक मुखे और युध जो सूर्य के साथ है। संगल की दशा और बुध की मृत्ति में पिता का देहान्त हुआ। मगल कारक बहु सूर्य से १२ वें स्थित है जो स्थयं ही

दु:स्थान में है। दशानाथ मंगल चन्द्रमा से नवस भाव के सम्बन्ध में मारक है।
भृक्तिनाथ बुध नवम भाव से द्वितीयेश है और चन्द्रमा से ८ वें भाव में स्थित है जो
पिता के लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। नवांश में भी नवमेश चन्द्रमा ५२
वें माव में स्थित है जिससे पिता की मृत्यु का संकेत मिलता है।

# कुण्डली सं 🕫 १०

जन्म तारीख २९-१०-१९४१, जन्म समय १२-४८ वजे दोपहर (आ. स्टैं. स. ) सक्षांश २२<sup>०</sup>-२३ उत्तर, देशा० ४४<sup>०</sup>-२३ पूर्व ।



भंगल की दशा शेष-५ वर्ष ३ महीते

न्त्रम् भाव--कुण्डली सं० ९० में तवम भाव में सप्तमेश अन्द्रमा और लग्ना-धिपति शनि स्थित है। इसपर तृतीयेश और द्वादशेश बृहस्पति की बली दृष्टि है।

तवमाधिपति—बुध नवमाधिपति है। वह बष्टमाधिपति नीच के सूर्य के साथ प्∘ वें भाव में स्थित है। सूर्य का नीच भंग नहीं हो रहा है।

पितृकारक-सूर्य केन्द्र में स्थित है किन्तु नीच का होने के कारण काफी निर्वल है। इसके अतिरिक्त वह नक्षेश बुध को पीड़ित कर रहा है।

चन्द्रमा से विचाए—नवम भाव में द्रुषभ राजि है। इस राजि में न तो कोई यह स्थित है और न ही किसी की दृष्टि जाती है। नवसाक्षिपति शुक्र १२ वें भाव में शत्रु राशि में केतु और अष्टमेश्च मंगल के साथ स्थित है।

निष्कर्ष--यद्यपि लग्न से नवम भाव बुरे प्रभाव से मुक्त है, पितृकारक नीच का होकर राहु के नक्षत्र में है। चन्द्रमा से नवमाधिपति बुरी तरह पीडित है। बातक के पिता का राहु की दशा और शनि की मुक्ति में १९६२ में देहान्त हुआ। मुक्तिनाथ शनि चन्द्रमा से नवमाधिपति शुक्त से दूसरे भाव में स्थित है और वह शुक्र से सप्तमाधिपति भी है। दशानाथ राहु शुक्त से सप्तम भाव में स्थित है और वह शनि के नक्षत्र में हैं। अतः वह बली मारक की शक्ति प्राप्त कर

कुण्डली संस्था ६१

जन्म तारीख १----१९४९ जन्म समय १२-४२ बजे बोपहर ( मा.स्टै.स. ) अक्षांत्र २२° १८' उत्तर, देशा० ७०°५६' पूर्व ।

राशि

नवांश





शित की दशा शेष-द वर्ष ३ महीने ३ दिन

नवम भाव---कुण्डली संव ९१ में दितीयेश तथा सप्तमेश मंगल नवम माव में स्थित है।

नवमाधिपति -नवमाधिपति बुध पितृकारक सूर्य के साथ प्० वें केन्द्र में स्थित है। वह पापम्रह मंगल और शनि के चेरे में है और तृतीयेश तथा विक्रेश बृहस्पति से दृष्ट है।

पितृकारक -सूर्य नयमाधिपति युध के साथ कर्क राश्चिमें दसम प्राव में स्थित है। वह भी एक जोर मंगल दूसरी ओर जानि होने के कारण पाप कर्तरी योग में है और बृहस्पति से बृष्ट है।

चन्द्रमा से विचार—चूंकि चन्द्रमा लग्न में ही स्थित है अतः चन्द्रमा से विचार करने पर भी वही स्थिति होगी।

निष्कर्ष — नवमाधियति वेन्द्र में है और कारक सूर्यं भी केन्द्र में है परन्तु दोनों ही खुरी तरह पीड़ित हैं। किन्तु नवमाधिपति बुध अपने ही नक्षण में होने के कारण बली है। जातक के पिता का वृहस्पति की दशा और राष्ट्र की भूक्ति में जनवरी १९७३ में देहान्त हुआ। चूं कि नवमाधिपति सूर्यं के साथ पीड़ित है जतः पिता अधिक समय एक जीवित नहीं रह सके। किन्तु नवमाधिपति के केन्द्र में युभ नक्षण में स्थित होने के कारण जातक के पिता का देहान्त काफी पहले नहीं हुआ।

नवमाधिपति को पीड़ित करनेवाला एक ग्रह शिन है क्योंकि वह पाप करेंरी योग बना रहा है। इसका वर्ष यह है कि उसकी बन्धा में पिता का देहान्त होगा। जिनका शिन की दशा आरंभ होने से तुरन्त पहले देहान्त हुआ। दशानाथ बृहस्पति अपने स्वाभित्व और क्रमशः नवम भाव और भितृकारक तथा नवमधिपति से अपनी स्थित के कारण मारक है। भुक्तिनाथ राहु बृहस्पति की राशि में स्थित है अतः वह अपनी भुक्ति में मारक बन गया।

पितु कारक पर युक्ति, दृष्टि, स्थिति या अन्यया बुरै प्रभाव जातक के पिता ने जातक को अलग करने के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। कुण्डली संब ८६ में कारक सूर्य उच्च का होकर पाप कर्तरी योग द्वारा पीड़ित है और छायाग्रह के नक्षत्र में है अतः जब जातक ४३ वर्षे का था तो पिता का देहान्त हो गया । कुण्डली संब ८७ में पित् कारक पुनः उच्च का है किन्तु लग्न से दुःस्थान में तथा चन्द्रमा से नवम भाव मे है और पापग्रहों की दृष्टि से पीड़ित है तथा केतु के नक्षत्र में स्थित है। अतः जातक के जन्म से छ. महीने के भीतर उसके पिता की मृत्यु हो गई। कुण्डली संख्या ८८ में सूर्य (पितृकारक) पीड़ित है और छाया ग्रहों से प्रभावित होकर नवम भाव में स्थित है। दो वर्ष की आयु में जातक के पिता की मृश्यु ही गई। कुण्डली सं॰ ८९ में पुनः सूर्य उच्च का है परन्तु जन्म लग्न तथा चन्द्र रूपन दोनों से दुः स्थान में है और पाप कर्तरी में है तथा उस पर पापग्रह वानि की दृष्टि है। इसके परिजाम स्वरूप लगमग सात वर्ष की बायु में जातक के पिता का देहान्त हो गया। कुण्डली संख्या ९० में पितृकारक छ।या ग्रह के नक्षत्र में नीच का होकर पड़ा है और तीच भंग नहीं हो रहा है। जिससे काफी कम उस्र में आतक अपने पिता के मुख से वंचित हो गई। कुण्डली संस्था ९१ में कारक सूर्य पापकर्तरी योग से पीड़ित है परन्तु बह नवमाधिपति के साथ फेन्द्र में स्थित है। कुडली संव ९० की जातक जब ११ वर्ष की थी तब उसके पिताका देहान्त हुआ अविक कुण्डली सरूपा ९१ के जातक के पिता का देहान्त तब हुआ अब जातक की आयु २४ वर्ष की थी। दोनों ही मामलो में कारक सूर्य और नवगाधिपति बुध ५० वें भाव में हैं। कुण्डली संख्या ९० में सूर्य गीच का है और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है और वह छाया ग्रह के नश्नव में राहु के साथ है और मारक भाव में नवमाधिपति बुध के साथ है जो निशासा नशन में है जिसका स्वामी तृतीयेश भीर द्वादशेश बृहस्पति है। कुण्डली संख्या ९९ में सूर्य नवमाधिपति बुध के नक्षत्र में मित्र राक्षि में है जो अपने ही नक्षत्र में ९० दें भाव में स्थित है। कुण्डली सं० ९० में सूर्य चन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है अब कि कुण्डली सस्या ९१ में नह यन्द्रमा से १० वें भाव में स्थित है। हम देखते हैं कि कारण सूर्य कुण्डली

संस्था ९१ में पापकर्तरी योग से पीड़ित है फिर भी वह कुण्डली संस्था ९० से अपनी स्थिति की विपेक्ता अधिक बली है ।

कुण्डली सं• ६२

जन्म तारीख ३१-१-१९३६ जन्म समय ०-२३ वजे प्रातः (भा० स्टॅ॰टा.) अक्षांश व<sup>0</sup>४४ उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup>४४ पूर्व ।



सूर्यं की दशा शेष-० वर्षं १ महीने २ दिन

नवम भाव—कुण्डली संस्था ९२ में नवम भाव पर नवमाधिपति बुध और दितीयेश तथा सप्तमेश मंगल की दृष्टि है।

नवमासिपति—नवसासिपति बुध तीसरे भाव में स्थित है और चतुर्थेश तथः। पंचमेश शनि से दृष्ट है।

पितृकारक सूर्य केन्द्र स्थान में घीथे भान में स्थित है और दशमेश चन्द्रमा, सम्बेश खुक्र और तृतीयेश तथा यष्ठेश कृष्टस्पति से युक्त है। उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है।

चन्द्रमा से विचार—नवस भाव पर दो पाप बहु संगल और सनि की दुष्टि और वृहस्पति (दिसका नीच मंग हो एहा है) की भी दृष्टि है और बुध १२ वें भाव में है जबकि कारक सूर्य केन्द्र में है।

निष्कर्ण — लग्न से नदम भाव, नवमाधिपति और कारक सूर्य हल्के बुरे प्रमाव के साथ उत्तम स्थिति में हैं। नवमाधिपति लग्नेश के नक्षण में है और नदम भाव पर उसकी दृष्टि से पिता की सम्बी आयु का संकेत मिलता है। जब जातक की आयु ४९ वर्ष की भी तो बहस्पति नी दशा में बुध की मुक्ति में जातक के पिता का देहान्त हुआ। बुध नवम भाव से सप्तम में और सूर्य से ९२ वें भाव में स्थित है। दशानाथ बृहस्पति नवम भाव से सप्तम में है और बहाँ से अव्हम भाव में है। बतः उसे मारक बल प्राप्त है।

७मं

मूण्डली संव १३ जन्म समय ७-३५ बजे संख्या (भा. स्टे. टा.) जन्म तारील ध−ध−9९१३ अक्षांवा ३३° उत्तर, देशा० ७७° ३५' पूर्व ।

नवांश राशि मुंच इ 90 90 4551 99 Ę 97 गुद शर्च र स्रप Ę शुबुमंप 19 शुर सू४

मंगल की दशा केव-६ वर्ष १ महीने ६ दिन

नवस भाव-नवस भाव का स्वामी शुक्र मृतीयेश और इसमेश मगल तथा पंचमेश और अष्टमेश बुद्ध के साथ सातवें भाष में स्थित है।

नवसाधिपति--नवमाधिपति के रूप में शुक्त रात्र राशि सिंह में मंयल शीर मुख के साथ स्थित है और दो पापग्रह सूर्य और केंतु के घेरे में है।

पितृकारक—सूर्यं भित्र राशि में छठे माव में स्थित है और दितीयेश तथा एकादक्षेत्र बृहस्पति जो वर्गोत्तम में है, से दृष्ट है। उस पर उपनेश शनि की भी द्राष्टि है ।

भाष्ट्रमा से विचार -- तवम भाव में मकर राशि है। उस पर कारक सूर्व की दृष्टि है। चन्द्र से अवमाधिपति शनि केन्द्र में सच्च के चन्द्रमा के साथ है छौर अन्दर्भेश तथा एकावरीय वर्गोत्तम बृहस्पति से दुष्ट है।

निष्कर्ष-नवमाधिपति एक केन्द्र में स्थित है। वन्द्रमा से नवम भाव वकी है जब कि लग्न से नवन आब पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। मात्र नवमेक संगळ से पीड़ित है और कारक सूर्य दुःस्थान में है और वानि से पीड़ित है। किन्तु वास्तव में वह मिन से पीड़ित नहीं है क्योंकि वह सम्नाधिपति है। जब जातक की उन्न ३२ वर्ष थी तो बृहस्पति की दशा और केनु की मुक्ति में उसके पिता का देहाना हुआ। दशानाय बृहस्पति जो नवम भाव से तृतीयेश भी है, नवम भाव से दूसरे भाव ( मारक स्थान ) में स्थित है। भूंकिनाथ केतु नवम मान से १२ वें भाव में है और नवमाधिपति शुक्र से दूसरे भाव में है।

कुण्डली स**०१४** जन्म तारीख २४-१०-१९४९ जन्म समय ३-३३ बजे संख्या (भा०स्टै०स०) अक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७७° ३५' पूर्व ।

राशि

नदाश





शनिकी दशा शेष-३ वर्ष ३ महीने १८ दिन

नवम भाव — कुण्डली संस्था १४ में नवम भाव में तुला राजि है और वहीं पर पितृकारक सूर्य नीच का होकर स्थित है। सूर्य नीचभाष्य में है (भीच मंग हो रहा है क्यों कि वहाँ का स्वामी शुक्र लग्न से केन्द्र में स्थित है)। नवम भाव के एक और पापग्रह चन्द्रमा और शुक्र तथा दूसरी ओर बुध और केतु के होने के कारण घेरे में है। इसपर लग्नाधिपति शनि की दृष्टि भी है।

नदमाधिपति—नवसाधिपति के रूप में शुक्र बली केन्द्र भाव के 90 वें भाव में स्थित है और नीच के चन्द्रमा से युक्त है। इसका भी नीच भंग हो रहा है क्यों कि वहाँ का स्वामी मंगल रूप्त से केन्द्र में स्थित है। उसपर राज्ञि स्वामी मंगल की दृष्टि है।

पितृकारक—सूर्य स्वयं भक्षम भाव में स्थित है और उसका तीच भंग हो रहा है। उसपर अन्तेन शनि की दृष्टि है और वह बुध तथा चन्द्रमा और शुक्र के कारण पापकर्तरी योग में है।

चन्द्रमा से विचार --- नवम भाव में कर्क राशि है और उसपर किसी मह की दृष्टि नहीं है और नवम भाव में कोई यह स्थित नहीं है। नवमेश चन्द्रमा नीच का होकर पंचम भाव में स्थित है और उसका नीच भंग हो रहा है और वह पंचमेश मंगल से दुष्ट है।

निष्कर्ष- नथमाधिपति प्रवस्त है। पापग्रह मंगस्त की दृष्टि हानिकारक नहीं है
स्योंकि वह उस राशि का स्वामी है जहाँ नवमाधिपति स्थित है। यह नवमाधिपति
को बसी दन। रहा है। कारक सूर्य का नवस भाव में स्थित होना अच्छा नहीं है

परन्तु जुभ करोरी योग से इसकी रक्षा हो रही है। नवम भाव काफी प्रवल है सिन्ध्य इसके कि वहाँ पर सूर्य स्थित है। अतः जातक के पिता करे आयु लम्बी होनी वाहिए।

मुण्डली संस्था ९३ के साथ इसकी तुलना करें। कुण्डली संस्था ९३ के जातक के पिता की कोई खिल नहीं थी और उनकी कोई खाय महीं थी। वे अपने पिता (जातक के दावा) के ऊपर निर्मर थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र (मुण्डली सन्दर्भ के जातक) द्वारा उनका ध्यान रखा गया। कुण्डली संस्था ९३ में नवमाधि-पिता शुक्र नारक स्थान में स्थित है। उसका स्वामी केतु निकृष्ट दु.स्थान अब्दम पति शुक्र नारक स्थान में स्थित है। उसका स्वामी केतु निकृष्ट दु.स्थान अब्दम भाव में स्थित है। अब्दमेश बुध वहां से ५२ वें भाव में है। जुक सिंह राशि में है और वहां का स्वामी सूर्य पुन: उस स्थान से ५२ वें भाव में है।

कुण्डली संख्या ९४ में नवमाधियित युक्त प्रयेष्ट्रा मक्षत्र में है जिसका स्वामी बुध है जो स्वयं बष्टम भाव में स्थित है। किन्तु वह अप्टम भाव में उच्च का है। युक वृष्टिकक राश्चि में है जिसका स्वामी मंगल न केवल केन्द्र में है बल्कि वह युक्त पर बली दृष्टि हाल रहा है। कुण्डली सं० ९४ के जातक के पिता अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान के व्यक्ति हैं। और वे अपने क्षेत्र के अग्रमण्य तथा जीवन में पूरी तरह से स्थापित हैं। इसके कारक पर विचार करने में गृह की स्थिति बति यहत्त्वपूर्ण है। कुण्डली संख्या ९३ का जातक कुण्डली संख्या ९४ के जातक का विता है।

प्रसंदवस दोनों कुण्डलियों में ज्योतिष सन्बन्धी विरासत के सध्यों पर ध्यान दें। दोनों में लग्न में कुष्य राशि है जिसपर केन्द्र से शनि की दृष्ट है, राहु दूसरे मान में, मंपल ७वें भान में और केतु अट्य मान में है। एक में पितृकारक सूर्य छंठे मान में है और दूसरे में नवम भान में। दोनों में ही दलम भान नर्गेत्न मह छंठे मान में है और दूसरे में नवम भान में। दोनों में ही दलम भान नर्गेत्न मह है, कुण्डली संख्या ९४ में चन्द्रमा, कुण्डली संख्या ९३ में चन्द्रमा का दसम भाव में नीन भंग हो रहा है। और कुण्डली संख्या ९३ में चन्द्रमा का दसम भाव में नीन भंग हो रहा है। और कुण्डली संख्या ९३ में चन्द्रमा का दसम भाव में नीन भंग एक में नवमाधिपति शुक्त १० वें भाव केन्द्र में स्थित है और उसपर दसमाधिपति मंगल की समय भाव से दृष्टि है। कुण्डली संख्या ९३ में वनमाधिपति शुक्त १० वें मान केन्द्र में स्थित है और उसपर दसमाधिपति मंगल की समय भाव से दृष्टि है। कुण्डली संख्या ९३ में वनमाधिपति शुक्त १० वें मान केन्द्र में स्थित है और दसमा-धिपति वंगत से मूक्त है। कुण्डली संख्या ९३ में वह अपनी हो राशि में उच्च का है। कुण्डली संख्या ९३ में वह अपनी हो राशि में उच्च का है। कुण्डली संख्या ९३ में वह अपनी हो राशि में इच्च का है। कुण्डली संख्या ९३ में वह अपनी हो राशि में इच्च का है। कुण्डली संख्या ९३ में वह स्थाति सर्गोत्तम में है जन कि कुण्डली संख्या ९३ में वह स्थाति सर्गोत्तम में है जन कि कुण्डली संख्या १३ में वह स्थाति सर्गोत्तम में है जन कि कुण्डली संख्या १३ में वह स्थाति सर्गोत्तम में है जन कि कुण्डली संख्या १३ में हिस्स होने के कारण सोच भग हो रहा है।

## कुण्डली सं० ६५

भन्म तारील १२-५-१९२५ जन्म समय ७-३० वजे प्रातः (भा.स्टै.टा.) अक्षांश १३°०४' उत्तर, देशान्तर ८०°१७ पूर्व ।

#### पाशि नदांश २म बुसू१ २शु 見まま के३ 98 ĸ 蚺 99 L मुर 哢 ্ৰ ভ रास्ट 5 খ্ৰু৭৭ मगु , ७स श्री र

गुक्र की दशा शेष-१३ वयं ९ महीने ९ दिन

नवम भाव—मकर राशि में अष्टमेश और एकादशेश बहस्पति स्थित है। बह नीच का है। किन्तु उसका चीच भंग हो रहा है क्योंकि मंगल जो मकर राशि में उच्च का होता है चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित है। नवम माव में केतु भी है ससमेश तथा द्वादशेश मंगल से दृष्ट है।

नचमाधिपति — सनि छडे भाव में है किन्तु उच्च का है और कारक सूर्य से दृष्ट है जो उच्च का है और पंचमेश बुध से दृष्ट है।

पितृकारक — सूर्यं उच्च का है किन्तु रूपन से १२ वें मात्र में है और दितीयेश ज्या पंचमेश बुध से युक्त है। वह उच्च के लबमाधियति शनि से दृष्ट भी है।

चन्द्रमा से विचार-नवन भाग में सिंह राजि है नवमेज सूर्य जो वितृकारक भी है, सप्तमेज और दसमेज बुध के साथ पचम भाग में उच्च का है और जितीयेल स्था मृतीयेश कि से दृष्ट है।

निष्कर्ष - मंगल के कुछ बुरे प्रभाव को छोड़कर नदम भाव काफी बली है। उच्च का होने के कारण नवमाधिपात भी काफी बली है और राहु के नलव में है, दूसरी ओर छाया ग्रह का प्रभाव तीसरे और नवम भाव पर भी है। दूसरी ओर राहु पर सबमेश उच्च के शिन की दृष्टि है। पद्मि सूर्य १२ वें भाव में है, अपने नक्षत्र में होने के कारण वह बली है। जातक के पिता एक बहुत बड़े ज्यापारी हैं और बभी भी ७५ वर्ष की आयु तक जीवित हैं। कारक बीर नवमाधिपात दोनों उच्च के हैं और लाभप्रद नक्षत्र में हैं। उनमें परस्पर दृष्टि परिवर्तन धोग है जिससे उन्हें बल मिल रहा है। राहु को दशा और शान की भुक्ति में जातक से पिता की मृत्यू

हो सकती थी। शनि चितृ स्थान से द्वितीयेश है और चितृ कारक से सप्तम भाव में है। दशानाथ राहु नवम माब से सप्तम में है। राहु को श्रानि का परूर देना चाहिये जो नवम भाव से मारक भी है।

# कुण्डली सं ० ६६

जन्म तारीक्ष ४-८-१९५६ जन्म समय ६-४० बजे संध्या (भा. स्टी. टा.) अक्षांश ९०५५ उत्तर, ७८०७ पूर्व ।



नवांश



शनि की दशा शेष-१०वर्ष ७ महीने २५ दिन

नवमं भाव-कुण्डली संख्या ९६ में लग्नाधिपति चन्द्रमा नवम भाव में स्थित है और उसपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है ।

नवमाधिपति—इहस्पति नवमाधिपति है और वह वर्गोत्तम में राहु के साथ भौथे भाव में स्थित है। उस पर पंचमेश तथा दसमाधिपति मंगल की दृष्टि है।

पितृकारक -- सूर्यं लग्न में है और उस पर दसमेश मंगल की दृष्टि है।

भन्द्रमा से विसार नवस भाव शृश्चिक राशि में एकावशेश और हादशेश शिव स्थित है। उस पर द्वितीयेश तथा नवसेश मंगल की दृष्टि है किन्तु उसकी अष्टम दृष्टि है।

निष्कर्ष—सबम भाव और कारक बुरे प्रभाव से मुक्त हैं किन्तु नवभाधिपति राहू की युक्ति और मगल की दृष्टि के कारण बुरे प्रभाव में है। इसमें सदेह नहीं कि वृहस्पति वर्गोत्तम में है किन्तु वह मंगल के नक्षत्र में है। मंगल नवम भाव से स्वामित्व और अपनी स्थिति के कारण प्रबल मारक है। उस पर केंद्र का भी प्रभाव है। वृहस्पति राहु स युक्त है किन्तु राहु भी चित्रा नक्षत्र में है। बुध की दशा और राहु की भुक्ति में अप्रैल १९७९ में जातक के पिता की मृत्यु हुई। दशानाय बुध नवम भाव से सप्तमेश है और पितृकारक से दूसरे भाव में स्थित है। भुक्तिनाथ राहु नवम भाव से अग्रवं में है।

मुण्डली सं• ६७ जन्म तागीस १२-४-१९४४ समय च-१२ ३जे प्रातः (भा. स्टैं टा.) अकांश १३°४' उत्तर, देशा० द०° १७' पूर्व ।



नवम भाव-- कुण्डली सं० ९७ में सिंह राशि पर पंचमश और द्वादशेश मंग्रह

की दृष्टि है।

नवमाधिपति --सूर्य नवमेश और पितृकारक दोनों है और सममेश तथा दसमाधिपति बुध के साथ १२ वें भाव में स्थित है। उसपर लग्नाधिपति उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है। उह राहु और शनि के कारण पापवर्तरी योग ये है।

चन्द्रमा से विचार—नवन भाव कुम्भ मे पण्डेश और एकादशेश मगल स्थित है दबकि नवमध्यपति पचन भाव से पंचमेश के साथ उच्च का है।

निष्कर्ष — कारक और नवमाधिपति सूर्य हु रयान में है जनकि नवस पान पर मंगल की दृष्टि है। नवमाधिपति सूर्य मुझ के नक्षण में है जो नवम पान से दिती- येश होने के कारण मारक है। चन्द्रमा से नवम भाव से दितियेश वृहस्पति के नक्षण में हैं। इससे नवम भाव कुछ सीमा नक कमजोर हो जाता है। अनि की दक्षा और गहु की मुक्ति में गातक के पिना का देहान्त हुआ। नवम भाव से शनि की दक्षा और गहु की मुक्ति में गातक के पिना का देहान्त हुआ। नवम भाव से शनि सप्तमाधिपति है और वह सूर्य से १२ वें भाव में स्थित है। म्युक्तिनाय राह सूर्य से दूसरे भाव में है। दशानाथ और भुक्तिनाय नवमाधिपति की पिहित करके पाप फर्सरी योग बना रहे हैं।

कुण्डली मंख्या ९६ और ९७ में नवम भावों पर प्रवल बुरे प्रणाट का अभाव है। कुण्डली संख्या ९६ में लग्नाधियात नवम भाव में स्थित है और नवमधियात प्रणीत्तम में है। कुण्डली संख्या ९७ में नवमधियात एक टम्नाधियात कृहण्यति की दृष्टि है। फिर भी दोना कुण्डलियों में नवमधियात जबम भाव के मारक प्रणो के में बहुस्पति विशाला नक्षत्र में होता तो पिता की आयु और स्वम्बी होती। कुण्डली संख्या ९७ में यदि सूर्य विशाला नक्षत्र में होता ( जिसका स्वामी वृहस्पति अष्टम भाव में उच्च का होगा ) क्षथवा अनुराधा नक्षत्र से होता ( जिसका स्वामी एकाद- सेश के साथ एकादण मार में उच्च का होगा ) तो श्रिन की दशा में पिता को मरने से दशा जाता।

### भाग्य और लम्बी घाता

आधुनिक युग में लम्बी यात्रा का अर्थ विदेश यात्रा है। नवम भाष और नकमाधिपति यह पता लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं कि क्या किसी विशेष कुण्डली
में इस प्रकार की पात्रा की समावना है। विदेश वात्रा के बारे में संकेत देन के
लिये अचर राशि की अपेका चर और दिस्त्रभात्र राशि अधिक सक्षम है। जलीय
राशि को भी हिसाद में लेना चाहिये क्योंकि प्राचीन काल में विदेश जाने का अर्थ
जहाज से यात्रा माना जाता था। लग्माधिवति और उसकी स्थिति पर भी विचार
करना चाहिये क्योंकि विदेश यात्रा केवल एक अथन हो सकता है और उसके बाद
पर वापस आंता अथवा हमेशा के लिये विदेश में रह जाना भी हो सकता है।
निकल्पत वापस घर लौटन से पूर्व कई वर्षी सक विदेश में रहना भी हो सकता है।

प्राचीन पुस्तकों में ऐसी यात्रा के लिये किसी कारक का उल्लेख नहीं है। अप फल कुण्डली में 'सहम लगाकर प्रभावी कर से फितना प्रयोग किया जा सकता है इसका अवधारण अनेक कुण्डलियों का अध्ययन करने के बाद ही एक उत्सुक निद्यार्थी कर समता है।

दो सहम का उत्केख किया जाना है अर्थात प्रदेश (विदेश) सहम और जल पथन (समुद्री पाता) सहम जिसस विदेश यात्रा की अविष्यदाणी करने के लिये विचार किया जा सकना है।

प्रदेश सहस : नवम भाय-त्वनावित्रति क छन्न

जल पयन सहम कर्क १४<sup>०</sup> – सन्नि + छरन

यदि लग्न इन दोनों (क और ख) ये बीच में नहीं पडता है सो आवश्यक सहम प्राप्त करने के छिए उपरोक्त विधि से प्राप्त सूरुष में ३०° बीड़ देना चाहिये।

भह्य की सन्गमा और क्यास्त्रा के लिये डा॰ डी॰ यी॰ रमन दारा
 लिखिस 'वर्ष 'मतः' वा 'हिन्दु उत्पत जन्म कुमरकी' पर्दे।

यदि सहम या उसका अधिपति रूप या नवम मान से सम्बन्धित न हो या अग्यवा उत्तम स्थिति में हो तो सहम से आप पटना पूरी तरह पूरी नहीं होगी। सममेश, नवमेश और दाररोश से दृष्ट सहम को इनमें से किसी भी भाव से सम्बन्धित हो, समुचित ग्रह के दशाकाल में निदेश यात्रा का सकेत देता है।

जब लग्नाधिपति से १२ वें भाव में स्थित ग्रह जच्च का होकर या मित्र राशि में उत्तम स्थिति में हो या मित्र ग्रह या उच्च के ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो जातक अपनी जन्म भूमि में सफलता प्राप्त करेगा। यदि १२ वें भाव में कोई ग्रह न हो तो उसके स्थान पर वहां के भावेश पर विचार करना चाक्षिये।

यदि जिस राशि में लग्नाधिपति स्थित है वहां से द्वादशेश शत्रु राशि या नीच स्थिति में या अन्यथा कमजोर हो तो जातक विदेश जाता है। यदि लग्नाधिपति से द्वादशेश केन्द्र में या त्रिकोण मे या लग्न में और मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो और उत्तम स्थिति में हो तो जातक ऐसे देश में जाता है छहाँ उसे सफलता मिलती है। यदि लग्नाधिपति चर राशि में हो और चर राशि में स्थित यहों से दृष्ट हो तो भी विदेश यात्रा करता है और जातक विदेश में सफलता प्राप्त करता है। विदेश यात्रा या विदेश में आवास की भविष्य वाणी करने में लिये नवम माय में स्थित ग्रहों, नवम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों, नवम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों, नवम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों, नवम भिवष्य हो से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्

लम्बी यात्रा को नियन्त्रित करने वाले सभी महत्त्वपूर्ण नवम भाव के अतिरिक्त छोटी मोटी यात्रा तीसरे भाव से भीर विदेश यात्रा सातर्वे भाव से और लम्बी यात्रा १२ वें भाव से तथा दूरस्य स्थान पर आवास देखे जाते हैं।

हमारे अनुभव से यह पता छगा है कि कारक्त्व, स्वामित्व वा प्रहों की भावों में स्थिति जिससे विदेश यात्रा का संकेत मिलता है, विदेश यात्रा के लिए कारणों का भी संकेत देते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि चतुर्पेश और नवमेश परस्पर सवस्थित हों तो जातक उच्च शिक्षण के लिए विदेश जाता है या शिक्षण के उद्देश्य से जाता है। यदि नवमाधिपति और दसमाधिपति आपस में सम्बन्धित हों तो यात्रा जीवनक स्रति या व्यवसाय में उन्नित के लिये हो सकती है। यदि बच्चेश भी शामिल हो तो जातक सरकारी काम से विदेश जाता है। इस हाजत में उसे नियोक्ता द्वारा भेजा जाता है। यदि वह यह बुध है तो विदेश में शिक्षा, अनुसन्धान, अध्ययन, लेखन या इसी प्रकार का कार्य करता है। यदि वह यह वृहस्पति हो तो जातक या तो पर्यटक प्रोफेसर से रूप में विदेश जाता है जहां वह किसी विषय पर व्यास्थान देता है अथवा धार्मिक आध्यात्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्य से जाता है। यदि एकादशेश सन्तर्गस्त हो तो विदेश यात्रा का सम्बन्ध मुख्यत छन कमाने से होगा, यदि राज-

नैतिक उद्देश्य हो तो कर्ज, धन या अन्य सहायता प्राप्त करने के लिये, यदि व्यापार का उद्देश्य हो तो अपने उत्पादों को खड़ाने या बेचने के लिये यात्रा होगी। यदि विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रहों के साथ सतमाधिपति या सूर्य का सम्बन्ध हो तो जातक राजनियक या शिष्ट मंडल के रूप में विदेश जा सकता है। यदि लम्बी यात्रा का योग बनाने चाले यहों के साथ युक्त या सतमाधिपति का सम्बन्ध हो तो जातक शादी के बाद विदेश जा सकता है। यदि शुक्त और शनि, एकादशेश और दसमेश सम्बन्धित हों तो जातक विदेश में कला का प्रदर्शन करेगा या छलित कला में भाग लेगा। यदि वे यह प्रवल स्थिति में हो तो जातक विदेश में फिल्म की सूर्टिंग करेगा या इसी प्रकार का कार्य करेगा।

यदि लग्नाधियति कमजोर हो और षष्ठ भाव या षष्ठेश वन्तग्रंस्त हा तो विदेश यात्रा चिकित्सा के कारणों के लिए हो सकती है अर्थात् उपचार या शल्यविकित्सा। यदि नश्मेश और द्वादशेश पर पापप्रहों का प्रभाव हो तो जातक तस्करों, वेश्यादृत्ति, जानूगी जैसे भृणास्पद कला के सम्बन्ध में विदेश यात्रा करेगा। यदि विदेश यात्रा का योग बनाने वाले गृहों के साथ षष्ठेश या अन्द्रमेश या इन भावों का सम्बन्ध हो तो भातक राजनैतिक या अपराध के कारणों से विदेश की यात्रा करेगा।

यदि शनि, बृहस्पति और द्वादशेश उत्तम स्थिति में हों तो जातक अध्यम बनाने या धामिक अथवा आध्यात्मिक उद्देश्यों से विदेश में जा सकता है।

## कुण्डली सं 🕫 ६८

जन्म तारीख १८-४-१९०४ जन्म समय ५-५७ बजे सध्या (स्था० स०) सक्षांश २५०१६ जतर, देशा० ३\*-०' पूर्व ।



सूर्यं की दशा शेष-१ वर्ष ० महीने १३ दिन

कुण्डली सं० ९ व में लग्नाधिपति छठे भाव में उच्च का है। चूँकि १२ वें भाव में कोई प्रह नहीं है, यहां का अधिपति शनि है और वह अपनी ही राशि में स्थित है। जातक जो एक राष्ट्रीय समाचार पत्र का स्वामी है और अनेक कारोबार का मालिक है, इसने अपनी जन्म भूमि पर ही सफलता पाई।

### कुण्डली सं० ६६

अक्षांश १३° ०४' डलर, देखा० ८०° १७' पूर्व





नवाश

शुक्र की दशा शेष-१३ वर्ष ९ महीने १ दिन

कुण्डली सं० ९९ में लग्नाधिपति लग्न में ही स्थित है। सूर्य और बुध शुक्र से १२ वें भाव में स्थित हैं। सूर्य जण्य का है। एक समाचार पश्च के स्वामी का पुत्र होने के कारण जातक बहुत बड़ी सम्पदा का उत्तराधिकारी था और वह स्वयं भी इसी काम में लगा हुआ था। उसे भी अपनी जन्मभूमि पर सफलता मिली।

यह ध्यान दें कि उपरोक्त दोनों कुण्डलियों में नदम भाव में स्थित ग्रहों या नवमाधियति की दशा अभी आरम्भ नहीं हुई है। कुण्डली संख्या ९५ में जातक का जन्म सूर्य की दशा में हुआ। उसके बाद अब तक चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शिन की दशा माई। यद्यपि चूँ कि दशानाय का नदम भाव से सीधा सम्बन्ध नहीं था फिर भी सुसंगत मुक्तियों में जातक विदेश मान्ना पर गया किन्तु अभी तक विदेशी निवासी नहीं बना। कुण्डली संख्या ९९ में जातक का जन्म कुक की दशा में हुआ। अब तक उसे सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और राहु की दशा मिली। इस मामले में भी इन ग्रहों का नदम भाव से सीधे सम्बन्ध नहीं है और जातक में विदेश की केवल यात्रा की। विदेश में आवास की सम्भावना नहीं है क्योंकि छन्मधिपति स्थन में अचर राशि में स्थित है। यदि जन्म की स्थित और विदेश में आवास देने वाले अन्य ग्रह की स्थिति एस में न हो तो उनके दशा काल में भी लाभप्रद फल प्राप्त नहीं होता।

कु•डली संख्या १०० जन्म तारीख १८८९ अक्षांच २५<sup>०</sup>–२५ उत्तर, देशा० दर्\* पूर्व ।

समय ११-३ बजे सध्या

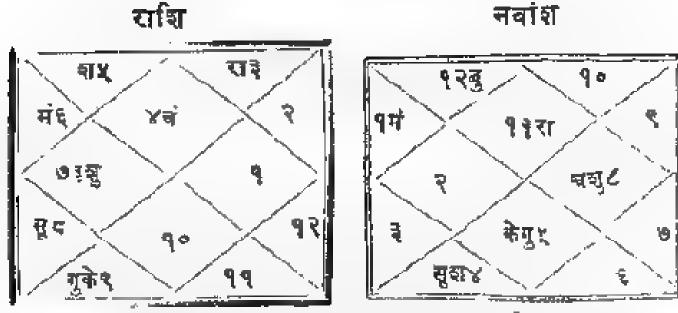

वुध की दशा शेष⊸१३ वर्ष ७ महीने ६ दिन

व्यानक केतुकी दशा और राहुकी मुक्ति में १९०५ में इंग्लैण्ड नया। दशानाय केंदु नवमेश बृहस्पति से युक्त है और योग कारक मंग्ल से दृष्ट है। भृक्तिनाय राहु बुध की राशि में १२ वें भाव में स्थित है जो विदेश यात्रा का कारक भी है। नवस भाव में जलीय राशि मीन है और नवसाधिपति डिस्बभाय राशि में स्थित है। राहुकी दशा में भी जातक ने खनेकों बार विदेश की यात्रा की और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। राहु १२ वें भाव में स्थित है और नवमाधियति बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पलि अुक्र के नक्षत्र में है जो चतुर्थेश है और उसपर पंचमेश तथा दसमाधिपति संगण की दृष्टि है। इस वृहस्पति पर केतु और दशानाथ सहस्पति का प्रभाव है जिससे उन्होंने काफी विदेश यात्राएँ की । वृहस्पति के चतुर्थेश के नक्षण में होने के कारण जातक केतु की दशा में शिक्षा के लिए विदेश गया। राहु की दशा में दसमाधिपति के रूप में नवनाधिपति पर संगल के प्रभाव के कारण उसने स्वयं महसूस किया और जातक ने मुख्यः राजनैतिक कारणों से विदेश की यात्रा की।

हम देखते हैं कि द्वादशेश बुध शुक्र के साथ उसकी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। जातक अपने ही देश में एक लोकप्रिय राजनैतिक व्यक्ति या।

कुण्डली स० १०१

जन्म समय ५,⊸१६ बजे प्रात. (सी.ई.टी.) जन्म तारील २२-३३-१५९ अक्षांश २३°६' उत्तर, देशा० ७°२४० पूर्व ।



शुक्र की दशा शेष-१३ वर्ष ५१ महीने १२ दिन

नुष्डली संख्या ५०१ में जातक के जीवन की पहली और महस्वपूर्ण घटना शिक्षा के लिए उसका इंगलैंग्ड जाना था। वह सूर्य की दशा और वृहस्पति की मुक्ति में नया। सूर्यं दृश्चिक राजि में है और सप्तमाधिपति मंगल से दृष्ट है। चन्द्रमा से सूर्य चौथे भाव में स्थित है। जो शिक्षा का भाव है . लग्नाधिपति शुक्र बृश्चिक राशि में है और नवमाधिपति तथा द्वादशेश बुध राहु के साथ स्थित है जो वयां ताम में है। अतः जातक के व्यक्तित्व पर विदेश का प्रभाव होगा और यह इसलिए संप्रव था ध्योंकि उसकी शिक्षा विदेश में हुई थी। मुक्तिगय बृहस्पति तीसरे भाव में चर राशि में स्थित है। चन्द्रमा की दशा में वह अपने देश में वापस था गया जहाँ पर उसने वैज्ञानिक सकैल में स्थाति प्राप्त की । द्वादशेश बुध रूम में शनि द्वारा दृष्ट है जो अपनी ही राशि में है जिससे जन्मशूमि पर ही सम्पन्नता और सफलता का संकेत मिलता है। राहु दशा में जातक को अन्तर्राष्ट्रिय क्याति के वैज्ञानिक की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और पूरे दिश्व की यात्रा की। राहु लग्न में कर राजि में बुध के साथ स्थित है। बुध नवमाधिपति और दादधेश है और राशि स्वामी शुक्र बृश्चिक में है जिससे जातक ने बहुत यात्राएँ की। एाडु बुध के साथ है जो अध्ययन का कारक है और वह अपने वैज्ञानिक ज्ञान और प्रसिद्धि के कारण विदेश भवा !

# कुण्डली सं० १०२

जन्म तारील ९२-१-१८८३ जन्म समय ६-३३ बज संध्या (स्थन. स. ) अक्षांश २२<sup>०</sup>३० उत्तर, देशा० ८८<sup>०</sup>३० पूर्व ।



कुण्डली सं० १०२ में आतक दो बार विदेश गया और दोनों ही बार आध्या-तिमक उद्देश्य से गया। वह वृहस्पति की दशा और वृहस्पति की भूक्ति में विदेश गया जबकि उसे विकामों में धर्म संसद को सम्बोधित करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। दशानाथ वृहस्पति ११ वें भाव में चर राशि में स्थित है और द्वादशेश मंगल से दृष्ट है। बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में भी स्थित है। दशानाथ बृहस्पति के प्रभाव के कारण ही आसक की विदेश यात्रा की आध्यात्मिक रंग मिला। सलाहकार द्वारा खारम्य किए गए आध्यात्मिक उर्देश्य की यूरा करना या जातक दूसरी बार खुक्त की मुक्ति में विदेश गया। शुक्र चर राशि में नवनाधि-पति सूर्य और दसमाधिपति बुख के साच स्थित है।

मुण्डलो संस्या १०३

जम्य तारीख १६—९०—९९५०

जन्म समय २०० बजे संध्या (स्था० स०)

अक्षांत्र १३° उत्तर, देशा० ७७°३५' पूर्व ।



राष्ट्र की दशा शेष-११ वर्ष ८ महीने २० दिन

कुण्डली संख्या १०३ में लग्नाधिपति शिम अच्टम भाव में स्थित है। नवमाः विपति बुध दलम भाव में चर राशि में स्थित है और नवम भाव में दलमाः विपति शुक्र स्थित है। चूँकि लम्सधिपति दुःस्थान में चर राशि में स्थित है अदेः समुक्ति दशा और भुक्ति में जातक दिदेश की यात्रा करेगा। बुध की स्था और सुक्ति में जातक विदेश की यात्रा करेगा। बुध की स्था और सुक्त की भुक्ति में जातक विदेश सामा पर गई। दशानाथ और भुक्तिनाथ दोनों ही नवम भाव से सम्बन्धित सीचे हैं, एक वहीं स्थित है और दूसरा वहां का अधिपति है। कुण्डली सं १०४

बन्म तारीस ८-८-१९१२ जन्म समय ७-३५ वने संध्या (भा.स्ट.स.) बसांश २२°४०' उत्तर, ८८°३०' पूर्व ।



मगल की दशा शेष-६ वर्ष १ महीने ६ दिन

कुण्डली संस्था १०४ में जातक दानि की दशा और शुक्त की मुक्ति में पहली बार विदेश गया। यशारि शनि लगाधिपति है, वह द्वादशेश भी है। भुक्तिनाथ शुक्त सवमाधिपति होकर वृतीयेश मंगल के साथ सातवें भाव में स्थित है। जातक उसी दशा और बृहस्पति की भुक्ति में दूसरी यार तथा तीसरी बार विदेश गया। बृहस्पति एक जलीय गाशि बृद्धिक में स्थित है और द्वादशेश शनि से दृष्ट है। बुध की दशा और बुध की भुक्ति में भी यह विदेश गया। यश्चिष बुध पंचमेश तथा अध्यक्ष है, नदमाधिपति शुक्त के साथ ससम भाव में स्थित है। अचर राशि में बौथे भाव में लगाधिपति शनि के सिथत होने के कारण उसके जीवनकाल में समुचित दशा और भुक्ति में विदेश की यात्रा हो सकती है किन्तु विदेश में दस नहीं सकता है।

## कुण्डली संख्या १०५

जन्म तारील २---१९४२ जन्म समय ७:२३ वने प्रातः (भा..स्टै.टा. ) अक्षाश १३° २०' उत्तर, देशान्तर ७७° २२' पूर्व ।

राशि

नवांश





केतुकी दशा श्रेष-२ वर्ष ७ महीने

कुण्डली संख्या १०५ में जातक पहली बार सूर्य की दशा और बृहस्पति की मृक्ति में विदेश नया। सूर्य लग्ना धिपति है। और जलीय राशि कर्क में स्थित है तथा सप्तमेश से दृष्ट है। अगली दशा चन्द्रमा की थी जो द्वादशेश होकए नदम भाव में स्थित है अतः विदेश में आवास जारी रहा। लग्न में नवमाधिपति मगल वर्गोत्तम राहु के साथ स्थित है। लग्नाधिपति जलीम और चर राशि में १२ वें भाव में स्थित है जिससे समुचित दशा में विदेश में आवास का संकेत मिलता है।

### गडली सं० १०६

कः ारीख १७-९-९९४५ समय १००० वर्गे (भा,स्टै.स.) कसांस १२°३४' ससर, देशा० ८६° २४' पूर्वे । राशि नवांश प्रश्न प्रश्न विश्व विष्य विश्व विष

वानि की दशा संघ-३ वर्ष २७ दिन

कुण्डली संख्या १०६ का जातक भारत वापस आने के काफी प्रयास के बावजूर विदेश में रहन को बाध्य हो गया । जातक बुध की दशा में विदेश गया । बुध नवमाधियिन और दावश्रेश है और १२ वें भाग में उच्च का है तथा तृतीयेश वृहस्पति से दृष्ट है । लग्न चर राशि है और वहाँ पर उस राशि का अधिपनि स्थित तथा सत्तमाधिपति बकी मंगल से दृष्ट है । चन्द्रमा से भी तृतीयेश और दावश्रेश बुध सीसरे भाग में स्थित है और नवमाधिपति बृहस्पति से दृष्ट है । केन की दशा में भी वह विदेश में रहा । केन जलीय राशि मीन में स्थित है और नवमेश तथा द्वादशेश बुध सी दृष्ट है । चन्द्रमा से केन नवम माथ में स्थित है और नवमेश तथा द्वादशेश बुध सी दृष्ट है । चन्द्रमा से केन नवम माथ में स्थित है । अब शुक्र की दशा चल रही है और अपने घर वापस अपने की कोई संभावना नहीं है । युक्र तृला राशि में सियत है और सप्तमाधिपति मंगल से दृष्ट है ।

कुण्डली सं० १०७

असांका २२-१-१९३२ समय २-३० बजे सत्त्व्या (मा•स्टै०टा०) असांका ३२°१०' उत्तर, देवाा० ७४°१४' पूर्व ।

बृह्स्य सि की दक्षा रोष- पर वर्ष ५ महीते २३ दिन

कुण्डली सं० १०७ में अन्तिधिपति शुक्र कुम्भ राशि में स्थित है परन्तु दशम भाव में है। वह नृतीयेश बन्द्रमा के साथ है। नवमाधिपति शनि अपनी ही राशि में बर राशि में सप्तमेस और द्वादरोश उच्च के मंगळ के साथ स्थित है। उत्तपर अध्यमेश तथा एकादशेश उच्च के बृहस्पति की तीसरे मान की बृद्धि है। आतक सिन की दशा में विदेश गया। वापस आने का उसका प्रवास वेकार हो गया और उसे विदेश में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा।

कुण्डली संस्या १०८

जन्म समय १०-३० वजे प्रातः (भा.स्टी.टा.) मक्षांभा १९<sup>0</sup>६' उत्तर, देशा० ७९<sup>0</sup>४२' पूर्व ।



नवांश



बुध की दशा शेष-२ वर्ष ९ महीने २७ दिन

कुण्डली संस्था १०६ का जातक सूर्य धना के आरम्भ में विदेश में जीवन आरंभ करने के लिए गया। मधापि सूर्य चतुर्येश है वह तृतीयेश चन्द्रमा के साथ नलीय राशि मीन में है। लग्नाधियति गुक्र १२ वें भाव में है तथा तीसरे भाव में जलीय राशि कर्क नवमाधियति शनि से दृष्ट है। यह जातक विदेश में निवास करता है।

आइए पहले दिए गए सहम को छागू करें

विदेश या प्रदेश सहम - नवम भाव - नवमाधिषति + लग्नाधिषति - नवम भाव - शनि + हुक्र = ( २७९°७′ - ११४°०८′ ) + १३°५६′ - १७७°५४′

जोड़ें २०<sup>0</sup> क्योंकि लग्न नवम भाव और नवमाधिपति के बीच में नहीं है। प्रदेश सहम == २०७°६६' या लुला २७°६'

सहम पर इसके अधिपति जुक्त की दृष्टि है जो ५२ वें माद में है। सहम अधि परि जुक्र पर नवमेदा खिन की दृष्टि भी है।

जोड़े ३०° नयों कि लग्न कर्क और शनि के बीच में नहीं है, ज़लपथ सहस् भाग हुआ — ५=°५९' या युषभ २=°५९' इस मामले में भी सहस के खियति शुक पर नवसाधियति शनि की बृष्टि है और बह ५२ वें मान में है।

#### कुण्डली संव १०६

जन्म तारीख २८-४-१९४५ जन्म समय ११-३९ वजे संध्या (भा०स्टॅ॰टा॰) अक्षांश ९५°१५' उत्तर, देशा० ७५<sup>७</sup>४९' पूर्व ।

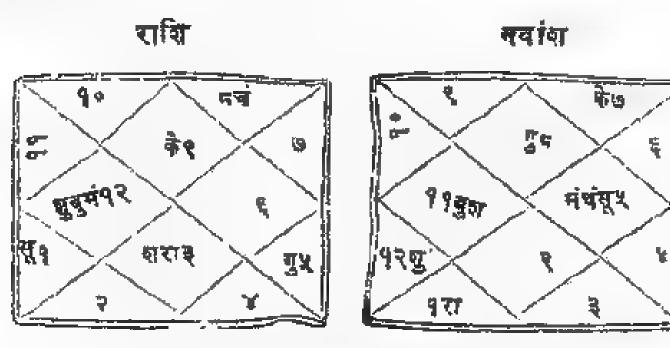

शनि की दशा शेष-१७ वर्ष ६ महीने १० दिन

कुण्डली सं० १०९ में लग्नाधिपति नवम माक में है और नवमाधिपति चर राशि में १ वें उच्च को है। जातक बुध की दशा में विदेश गया। बुध सप्तमेश होकर दादशेश भगल के साम जलीय राशि में स्थित है। और तृतीयेश शिन से दृष्ट है। लग्न पर नवम भाष से बहुस्पति की दृष्टि है। और सप्तम भाव से तृतीयेश शिन की दृष्टि है। दूसरी और शिन दादशेश अगल से दृष्ट है जिससे जातक का विदेश में प्रयोग का संकेत मिलता है।

विदेश या प्रदेश सहय = नदम भाव - नवमाधिपति + लग्नेश = नदम भाव - सूर्य + बृहस्पति = प्रश्रुप्र - प्रश्रुप् - प्रश्रुप् - प्रद्रुप् - प्रद्रुप् = २७५°४३

जोड़े ३०<sup>0</sup> क्योंकि छन्न नवसभाव और रवमाधिपति के बीच में नहीं है। प्रदेश सद्म == ३०५<sup>0</sup>६३ या कुम्स ६' ४६' जिसका स्वामी शनि है। शक्ति छन्न से सप्तम भान में दिस्वभाव राशि में है और दावशेश मंगल है दृष्ट है और ववगाधियति सूर्य से ३/११ स्थिति में है।

समुद्री या अछपय सहय च कर्क १४<sup>0</sup> – शनि + दुला = १०४<sup>0</sup> ← ७४<sup>0</sup>३४' + २६५<sup>०</sup>५२' = २९६<sup>०</sup>१≈'

जोड़े ३०<sup>0</sup> क्योंकि लम्न कर्क और शनि के बीच में नहीं है। जलप्य सहम == ३२६<sup>0</sup>१८' या कुम्भ २६<sup>0</sup>९८' जिसका स्थामी शनि है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, शनि ऐसी स्थित में है जहाँ से विदेश यात्रा का सकेत मिलता है।

## कुण्डली सं० ११०

जन्म तारीख ३९-८-१९४४ अन्म समय ४-३० वजे प्रातः (भा. स्टै. टा.) सक्षांश ९०<sup>०</sup>५० उत्तर, देशर० ७८<sup>०</sup>४२ पूर्व ।

राशि

नवांश





सूर्यं की दशा शेष-२ वर्षं २ महीते १६ दिन

कुण्डली स॰ १९० में लग्नाधिपति चन्द्रमा सप्तम भाव में स्थित है जो एक चर राशि है। सममाक्षिपति शनि दिस्वभाव राशि में १२ वें भाव में स्थित है जौर नवनाक्षिपति बृहस्पति और हादशेश बुध वो दूसरे भाव में स्थित है, पर दृष्टि डाल रहा है। इन नव्यों से विदेश में आवास का सकेत मिलता है। जातक राष्ट्र की बशा में भारत से बाहर चला गया। राहु लग्न में है किन्तु वह जलीय राशि कर्क में स्थित है। कर्क शिवा का स्वामी चन्द्रमा जिसका वह फल देगा, सप्तम भाव में है।

राहु शनिवत् राहु के सिद्धान्त के अनुसार शनि का फल देगा। शनि न केवल सप्तमाधियति है बिक वह हादशेश भी है। अगली दशा वृहस्पति की है जो नवसाधियति है और उसके बाद शनि की दशा आएगी जो सप्तमाधियति है जिससे विदेश में आधास निरम्तर गना रहने का सकेत मिलता है। आइए सहम लागु करें:

यहाँ पर २०' जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लग्न नवम भाव और नदमाधिपति के बीच में है।

प्रदेश सहम — १३२°३' या सिंह १२°३' जिसका अधिपति सूर्य दूसरे मान में है किन्तु नव माधिपति बृहस्पति के साथ निकट पुक्ति में है। और तृष्कीयेश तथा द्वादकेश दुध से भी युक्त है और सत्तमाधिपति शनि से १२ वें भाव से दृष्ट है।

गमुद्री या जलपक्ष सहम — कर्क १५० - शनि क्रान्त = १०५० - ७६०३९ + १०२०५८ = = १४१०१९

लग्न ककी १५° और शनि के बीच में नहीं है। अतः ३०° ओहने एर जलग्य सहम = १७१° १९' या कन्या २१° १९' आता है जिसका स्वामी बुझ है। बुध तृती-पेश ही नहीं बिल्क द्वादशेश भी है किन्सु वह भवनेश बृहस्पति के साथ है और सप्तमाधिपति शनि से १२ वें भाव से दृष्ट है जिससे विदेश यात्रा का संकेत मिलता है।

#### कुण्डली सं • १११

चन्म तारीख २४-८-१९६३ जन्म समय ४-१० वजे संख्या ( मा.स्टे.टा. ) अभांस १३<sup>०</sup>१२' उत्तर, देशा० ७९<sup>०</sup>०८' पूर्व ।



कुणहली सं० १९९ में नवमाधिपति बुध समम भाव में जलीय और चर राशि कर्क में स्थित है। लग्नाधिपति शनि वली है और उला (चर राशि) में दसम भाव में उच्च का है तथा तृतीयेश और द्वादचंस बृहस्पति से द्विस्वभाव राशि से कुट है। दूसरी ओर शनि सबमाधियति बृहस्यति पर दृष्टि डाल रहा है। जातक ने बृहस्यति की दशा और बुझ की भुक्ति में भारत छोड़ दिया। भुक्तिनाय बुझ नवसार धियति है और बृहस्यति द्वादशेश है जो विदेश गात्रा का संकेत देते हैं। बुझ अपने ही नक्षत्र में सप्तम धाद में स्थित है और योग कारक शुक्त से युक्त है तथा चतुर्षेश और एकादशेश मंगल बली है। विदेश में सफलता और सम्यन्तता के लिए यह चक्तम है।

विदेश या प्रदेश सहम = नवम भाष - नवमेश + लानेश = १४२<sup>0</sup>४२" - इघ + शनि = १४२<sup>0</sup>४२' - ११४°४४'- १८९°४३' = २१८°४९' + ३०°

स्थांकि लग्न नदम भाव और नवमाधिपति के बीच में नहीं है।

ः प्रदेश सहम = २४८°४९' अर्थात् धनु ८°४' जिसका स्वामी बृहस्पति है जो द्वादशेश है और ९२ वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और जच्च के शनि जो खग्नाधिपति है, पर भी दसम भाव से दृष्टि डाल रहा है।

सपुदी या बलपय सहम = कर्क १६० – शनि + लग्न = १०५० – १८२°४३' + २७२°४२' = १९५० १९' + ३०० क्योंकि

लग्न कर्क ५६° और शनि के बीच में नहीं है। = २२५°५९' या दुश्चिक १५°५९'

जिसका स्थामी मंगल है जो सप्तम भाव जलीय राजि में नवसाधिपति बुध के साथ स्थित है और लग्नाधिपति शनि के साथ परस्पर दृष्टि परिवर्तन योग है।

#### कुण्डलो सं० ११२

जन्म सारीख २**९--९--१९४६ जन्म समय १९-**५८ बजे प्रातः (सा. स्टै टा.) अक्षांच १३° उत्तर, देशा० ७७°३५' पूर्व ।



नवमाधिपति सूर्य दिस्वभाव राशि कन्या में उच्च के दुस जो सत्तमाधियति है। के साथ पुक्त है और तृतीयेश शनि से पृष्ट है। कमाधियति द्वादशेश अंगल के साथ १९ वें भाव में चर राशि में स्थित है। जैसे ही बुध की दशा आरम्भ हुई वातक अध्ययन के लिये विदेश यात्रा पर गया और क्षाद में उसने व्यवनी बृत्ति के किए अध्ययन वहीं जारी रखा। दशानाथ बुध चन्द्रमा से नवमाधियति भी है और १२ वें भाव में स्थित है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह दशा विदेश में बीतेशी।

विदेश या प्रदेश सहम = नवम भाव - नवमेश + लग्नेश

वर्गोकि रुग्न नवस भाव और नवसाधिएति के बीच में नहीं है।

क्यों कि अपन कर्क ५५0 और शनि के बीच में नहीं है।

े. जलपय सहम == २७६० १३ अर्थात मकर ६० १३ जिसका स्वामी सनि है जो जलीय राशि कर्क में तृतीयेश के रूप में चर राशि में स्थित है।

#### तीर्थाटन

आदि काल से ही हिन्दू पिवन निर्देशों कोर तीर्थाटन में स्नान करने को काफी महत्त्व देते हैं। यह अलग् अध्याय और योग में दर्शाया जायेगा जिसमें बात्रा और गंगा स्नान के प्रक्षन पर चर्चा की जाएगी। ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह पता लगता है कि तीर्थ यात्रा जिसे एक धार्मिक रूप दिया गया है, शिक्षा के एक अंग के रूप में माना गया है। शिक्षा के अन्तिम चरण से तीर्थाटन का एक नैतिक प्रजात्मक और सामाजिक महत्त्व है। गंगा और अन्य पिवन निर्देशों के पानी में पूरा विकित्सा मम्बत्धी गुण है और इन निर्देशों को गहराई में इतनी पिवनता है कि वह न केवल धारीरिक गन्दगी को धी हालता है बित्क मानस्कि अपवित्रता की भी निर्मेल कर देता है। आज भी अधिकतर हिन्दू अथवा सभी धर्मी के लोग तीर्पाटन के लिए लालायित रहते हैं ताकि पृथ्वी पर उनका मस्तित्व रह सके।

प्राचीन पुस्तकों से लिये गये कुछ सुसंगत योग नी वे विये जाते हैं— यदि बृहस्पति दसमाधिपति से युक्त या दृष्ट हो तो जातक धर्मपरायण होता है। यदि ७ वें, ५ वें, ९ वें १० वें भाव के अधिपति और वृहस्पति जलीय राशि में युक्त हों तो जातक बृहस्पति की दशा में गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्तान करता है।

पंचमाधिपति और ससमाधिपति के दशा काछ में तीर्याटन नहीं होता बरिक पवित्र जनश्रुति विशेषकर महा जिल्लु की कहानियों का अध्ययन करने के लिए जातक अपना समय देने को उद्यत हो जाता है। चतुर्थेंग्र के दशा काल में जातक अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है। यदि लग्न में प० वें और ४ थे भाव में पाप ग्रह स्थित हों तो जातक पवित्र तीर्थं स्थान के लिए तीर्थाटन के दौरान मर जाता है। यदि नवम भाव और उसम भाव के स्वामी युक्त हों तो जातक लम्बी तीर्थं यात्रा पर जाता है। नवम भाव पर तृहस्पति की दृष्टि से जातक को गंगा में स्तान करने का धौभाग्य शाम होता है। यदि नवम भाव पर खुम ग्रहों की दृष्टि हो और नवमाधिपति विकोण, केन्द्र या ११ वें भाव में स्थित हो तो जातक बड़ो तीर्थं यात्रा पर जाता है। यदि चन्द्रमा से नवमाधिपति देन्द्र में हो तब भी जातक बड़ो तीर्थं यात्रा पर जाता है। यदि चन्द्रमा से नवमाधिपति देन्द्र में हो तब भी जातक सनेक पनित्र स्थलों पर जाता है।

#### कुण्डली संव ११३

नन्म तारील न-न-१९१२ जन्म समय ७-३५ बजे संध्या (शा. रहे. टा.) सक्षांश १२०७७' उत्तर, देशा० ७७०३५' पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-६ वर्षे १ महीने ६ दिन

कुण्डली संख्या १९३ में वृहस्पित दसम भाग में है और दसमाधिपित मंगल से दृष्ट है। बृहस्पित की दशा और बृहस्पित की भुक्ति में जातक ने न केंवल गंगा में स्वान किया था बर्तिक अनेक अन्य पित्र निर्देशों में भी स्वान किया था और मनेक पित्र स्थानों की यात्रा की थी।

#### द्सम भाव

किसी कुण्डली के विश्लेषण में सबसे कठिन और अति महत्वपूर्ण व्यवसाय या जीविका का अवधारण है। वास्तव में माजकल उपव्यवसायों की संस्था इतनी बढ़ गई है और ये एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि व्यवसाय के वास्तविक स्वरूप की युनिहिचल करना लगभग असंगव सा है। आधुनिक व्यवस्थाओं के अनुमार ज्योतिष के प्राचीन सिद्धान्तों को अनुकूल बनाने में अनेक कठिनाइयाँ आतो है। प्राचीन काल में जीविका के साधन बहुत कम ये खीर एक जीविका से दूसरी जीविका के बीच अन्तर आसानी से किया जा सकता था। परन्तु सभी सुसंगत तथ्यों की उचित और न्यायिक जाँन के बाद यह पता लग जाता था कि कोई जातक कीन सा व्यवसाय अपना सकता है और उसमें उसकी सफलता की सीमा क्या होगी।

दसर्वे मान से जीविका, व्यवसाय, सांसारिक सम्मान, निरेश याना, नात्म सम्मान, ज्ञान और प्रतिष्ठा तथा जीविका के साधन का विचार किया जाता है।

#### प्रारम्भिक विचार

दसर्वे भाव का विश्लेषण करने से पूर्व ज्योतिषी को निम्निङ्क्षित के बल का सध्ययन कर लेना चाहिए।

(क) दसम भाव (ख) दसमाधिपति (क) दसम भाव में स्थित ग्रह और (च) दमम भाव के कारक। दसमभाव, इसमाधिपति और कंदरक से सम्बन्धित कुण्ड की में विभिन्न योगी का भी दसम साव पर प्रभाव पड़का है, नवांश कुण्ड की पर भी अवस्थ विचार करका चाहिए।

#### विभिन्न भावों में दसमाधिपति का फल

प्रथम भाव में — नव दसमाधिपित छान में स्थित हो तो जातक अध्यवसाय से जीवन में उन्नित करता है। वह स्वयं के रोजगार में होगा था स्वतन्त्र व्यवसाय करेगा। जब छम्नाधिपित और दसमाधिपित प्रथम भाव में युक्त हों तो जातक काफी प्रसिद्ध बनता है और वह अपने कार्यक्षेत्र में अग्रगामी होता है। वह जन-संस्थान की स्थापना करता है और अपने आप को सामाजिक कार्यों में स्थरत रखता है।

द्वितीय भाव में —यदि दसमाधिपति दूसरे भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है। वह जीवन में उन्नति करता है और काफी धन अजित करता है। वह अपने पारिदारिक व्यापार में व्यस्त रहता है और उसे विकसित करता है। मिंद इसम भाव पर पापवहों का प्रधाद हो तो उसे हानि होगी और पारिकारिक कारोबार को समाप्त होने के लिए जिम्मेदार होगा। वह खानपान और रेस्तरों के कारोबार में सफलता प्राप्त करेगा।

लूतीय भाव में — जातक निरन्तर कम दूरी की शामाएँ करेगा। यदि इसमा-धिपति उत्तम स्थिति में हो तो वह उच्चकोटि का व्याक्याता या केलक होगा। उसकी वृक्ति को उन्ति में उसके माई कुछ सीमा तक सहायक होंगे। यदि वसमाधिपति नवांश लग्न से ६, द या १२ वें भाव में हो अपना तीसरे भाव में शबु के नक्षण में हो तो जीवन में जातक की प्रगति धीमी होती है और बहुत भी इकावटें बाती हैं। यदि तृतीयेश भी पीड़ित हो तो भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण जातक की जीविका में वादाएं आएँगी।

चतुर्य भाव में — जातकभाष्य शाली होगा और विभिन्न विषयों का विद्वान होगा। यह अपने जान और उदारता दोनों के लिए प्रसिद्ध होगा। यदि दसमाधिपति बली हो तो जातक जहाँ कहों भी जाता है, जसे आदर मिलता है और उसे राजा की हुमा प्राप्त होती है। यह हिण कार्य कर सकता है। या अपल सम्पत्तियों से व्यापार कर सकता है। यदि चतुर्पेक्ष, नवमेश और दसमेश शुम स्थिति में और एक दूसरे से सम्बन्धित हों तो जातक राष्ट्रपति या सरकार के प्रधान के रूप में राजनेतिक शक्ति प्राप्त करता है। यदि दसमाधिपति दबा हुआ हो, प्रस्त हो, सन्तु राशा में हो या परप्राहों से पीड़ित हो तो जातक अपनी भूमि गैंवा देता है और पराधीनता का जीवन वितान पर बाह्य हो जाता है। इसी प्रकार का कल प्राप्त होता है यदि पाप पष्टचंत्र में चोथे भाग में दसमाधिपति और अस्ता धिपति की युक्ति होती है।

पंचम भाव में — जातक दलाल के रूप में उन्मति करता है और सद्दा तथा इसी प्रकार का कारीबार करता है। यदि पंचम भाव में दससाधिपति के साथ शुभ पह पुक्त हों तो जातक साधारण और ९वित्र जीवन व्यतीत करता है तथा प्रार्थना सथा पिवत्र कामों में लगा रहता है। यह किसी अनायालय या सुधारालय का प्रष्टान वन सकता है यदि दसमाधिपति ६,८ या १२ वें नवांश में स्थित हो।

पष्ठ भाव में — जातक न्याय, जेल या अस्पताल से सम्बन्धित व्यवसाय करेगा। यदि दसमाधिपति पर अनि की दृष्टि हो तो उसे कम पैसे पर जीवन भर भाम करना होगा और उस काम में कोई मिविष्य नहीं होगा। यदि दसमाधिपति पर पुत्र पहों की दृष्टि हो तो उसे उच्चयाित प्राप्त पद प्राप्त होता है और यह अपने उच्च चरित्र के लिए प्रसिद्ध होता है। यदि इसमाधिपति के साथ राष्ट्र या पीड़िस

कृत् हों तो वह अपने जीवन में अपमानित होता है। वह आपराधिक काम में फस सकता है और जेल का सकता है।

सप्तम भाव में — जब दसभाधियति सप्तम भाव में हो तो पत्नी प्रवीण होती है और उसके कार्य में सहायता करती है। वह राजनायक कार्यों से विदेश की पात्रा करेगा। वह अपनी वाक्पटुता और उद्ध्य प्राप्त में कुशजता के लिए प्रसिद्ध होगा। उसे भागीदारी और सहकारी उद्धम से लाभ होगा। यदि दसमाधियति पर प्राप्त हों का प्रभाव हो तो जातक अपनी लैंगिक आदतों में नीच होगा हर प्रकार के कदाचार में रत रहेगा।

अध्यम भाव में — जातक के जीवन में अनेक परिवर्तन आएँगे। यदि दसमा-धिमति बली हो नो वह अपने क्षेत्र में उच्च पव पर होगा किन्तु माश्र कोड़े समय के लिए। यदि दसमाधिपति पर पापग्रहों का प्रधाद हो तो जातक में अपराध के गुण होते हैं और वह अपराध करता है। यदि अध्यम भाव में दृष्टि या युक्ति से दसमा-धिमति पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो यह रहस्य या आध्यात्मिक विक्षक अनेमा। धिन के इस स्थिति में होने पर जातक घाट या कक्षगाह प्राप्त करता है।

स्वम भाव में — यदि दसमाधिपति नवम भाव में हो तो आध्यातम के क्षेत्र में लिकावान होता है। यदि दसमाधिपति को दृष्टि हो तो आध्यातम के क्षेत्र में लोगों का पय प्रदर्शक होगा। यदि दसमाधिपति पर शुभ ग्रहों और पापग्रहों दोनों की दृष्टि हो तो जातक साधारणतः माग्यशाली और सम्पन्न होगा। वह पैत्रिक व्यवसाय करता है या वह उपदेशक, शिक्षक या कल्याण का कार्य करता है। जातक के अपर उसके पिता का बहुत प्रभाव रहता है। वह एक आभाकारी पुत्र होता है और धमिष्णं कार्य करता है।

दसम भाव में — पवि दसमधिवित दसम पान में बली हो भी जातक अपने ध्यवसाय में काफी सफल रहता है और उसे आदर तथा सम्मान दिलता है। यदि स्वामी कमनोर और पीड़ित हो तो उसे आत्य सम्मान नहीं मिछेगा और वह अपने काम के लिए जी हुजूरी में लगा रहता है। वह जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहेगा। वह अस्थिर जित्त बाला होगा। यब दसमाधिवित नवाश से ६,म, या १६वें भाव में हो तो जातक का जीवन नेसी और साधारण रहेगा। यदि दशमाधिवित के साथ दसम भाव में तीन अन्य ग्रह युक्त हों तो जातक संन्यासी बन जाता है।

एकादश भाव में — जातक काफी धन अजित करता है। वह तभी प्रकार से भाग्यशाली होता है। वह सराहतीय कार्य करता है। वह संगड़ों की गों की रोजगार देता है और काफी सम्मान प्राप्त करता है। इसके अनेक भित्र होते हैं। यदि एकारक भाव पीड़ित हो तो उसके मिश्र कत्रुवन जाते हैं और उसके आधिक संकट और चिन्ता के कारण वन जाते हैं।

द्वादश भाव में — यदि यसमाधिपति १२ वें भाव में हो तो जातक को काफी दूर जाकर काम करना होगा। उसे जीवन में आराम नहीं मिलेगा और काफी किताहमों का सामना करना होगा। यदि ये शुभ स्थिति के हों तो जातक अध्यात्म की लोग में निकन पड़ता है। वह अपने परिवार से अपन हो जाता है और यूमता रहना है तथा उसे सफलता प्राप्त नहीं होनी, यदि दसमाधिपति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। वह तस्करी नथा अन्य मृगास्पर कार्य करेगा। यदि दसमाधिपति पर राहु का प्रभाव हो से जातक घोलेवाज और अपराधी होना है। वह अपने परिवार तथा सम्बन्धियों के लिए दुल का कारण बनता है।

## अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

ज्योतिय एक ध्येयवादी विज्ञान है और भविष्यवाणियाँ भाग्यवादिता या वित्कुल पूर्व निर्धारित ननी होती हैं। परिणाम स्वरूप यह मात्र किसी विशिष्ट स्थवसाय के लिए किसी ध्यक्ति की स्वाभाविक उपयुक्तना या उसकी और झुकाब होती हैं। अतः प्रत्येक व्यवसाय के लिए उथोतिय सम्बन्धी निद्वित नथ्य निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं।

क्यवसाय पर निर्णय करने से पूर्व क्रमश: सूर्य, चन्द्रमा और लग्न के बलावल का नावधानी पूर्वक बध्ययन करके जातक की प्रानसिक, श्रीद्धिक और शारीरिक क्षमता को मुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है। युध की स्थिति भी समान रूप से महरूबपूर्ण है। यद्यपि प्राचीन उपोतिष में चन्द्रमा की स्थिति भी समान रूप के महरूबपूर्ण है। यद्यपि प्राचीन उपोतिष में चन्द्रमा की स्थिति के अनुसार किसी उपिक की सागसिक प्रवृत्ति दी गई है किर भी हमारी छानजीन से यह पता लगा है कि चूंकि बुध यह बुद्धि को नियन्त्रित करता है अत किसी व्यक्ति की नानसिक स्थिति के मान के लिए इसकी शुभ स्थिति समान रूप में महत्त्वपूर्ण है। जब चन्द्रमा या बुध पर अनक युरे प्रभाव हो विशेषकर राहु और शिन के, तो खातक में मानसिक बन का अभाव होना है और उसे माजुक स्थिति का साममा फरना पडता है और दह उसरवाधित्व बाले ज्यवसाय के लिये अनुपयुक्त होगा और उसमें नाजुक स्थितियों का सामना करन की अमसता मही होगी।

हमारे अमुभव के अनुसार यह युक्ति संगत होवा कि कुण्डली के किसी अन्य भाग में सामान्य प्रधानता वाले प्रह की अपेक्षा व्यवसाय पर प्रभाव झालने के लिए इसम भाग में यह या दक्षम भाव के स्वामी पर प्रभाव होना युक्ति संगत होगा। तथापि यह उस प्रभाव से भिन्द है कि दसमेश या दसम भाव में स्थिस ग्रह को किसी व्यवसाय के लिये निर्धारित तथ्य माना जा सकता है। ४० से अधिक कुण्डलियों का अध्ययन करने के बाद यह पता लगा है कि जातक के व्यवसाय के निर्धारण में केवल १५ कुण्डलियों में दसमेश और दसम भाव में स्थित यह निर्धित क्षय थे। परन्तु कुण्डली में सबसे अधिक बली यह का भी व्यवसाय पर प्रभाव होता है।

स्त्रियों का सामना करने की झमता पर विचार करने हुए शुभ ग्रहों से प्रवल दृष्टि प्राप्त करने वाले दसम भाव में स्थित ग्रह में वृष्टि डालने वाले ग्रह के स्त्रभाव की क्षमता में अभाव नहीं होता है। यदि सूर्य और राहु दसम भाव में हों और दृह्स हो तो जातक राजनीतिक बैठकों में झच्यक्षता करता हैं और राजनीतिक क्रिया कलापों में क्वि लेता है, परन्तु जातक का व्यवसाय राजनीति नहीं होगा। यदि सूर्य और मगल १० वें भाव में हों और मंगल वली हो तो जातक हावस्त होगा। विकास सम्बद्ध वह राजनीति में क्वि रहेगा और इसमें बन्तग्रंस्त होगा।

अध्ययन के प्रयोजन के लिये हम निभिन्न व्यवसायों को छ: श्रेणियों से दांट सकते हैं अर्थाद् (११ नौद्धिक उपव्यवसाय (२) अर्थिक उपव्यवसाय (३) कला किया कलाप (४) नेमी कार्य (६) मशीन सम्बन्धी व्यवसाय (६) व्यापार।

यह वर्गीकरण काफी साधारण है नयों कि विभिन्न भें णियों के बीच एक विभेदक लाइन लीचना असंभव है। एक लेखक जिसका मुख्य कार्य दीढ़िक है, अपना कुछ सभय एचना, मुद्रण या बीमा के कारोबार में बिला सकता है। अत. उसके व्यवसाय में बीढ़िक और आर्थिक दीनों पहलू आते हैं। ऐसे भी उवाहरण है अहा लोग शिक्षण से अपना व्यवसाय बदलकर कारोबार करने लग जाते हैं। यह इस तथ्य से स्पट्ट किया जाता है कि कल्पित आयु पर किसी निशेष मुण का उद्दोपन होता है। संभवत: यह उस समय चल रही दना और भुन्क के प्रभावों के स्वकृप पर निभैर करता है।

वहला गुप — बौद्धिक उपव्यवसाय । इस गुप के श्रीतर इतिहासकार, गणितक, बैक्कानिक, दार्शनिक, डाक्टर, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, मलोवैज्ञानिक, सनोविक्लेकक त्यायाधीश, वकील आदि अग्ते हैं । दूसरे गुप — आधिक उपव्यवसाय, में राजनैतिक, वैंक कमेंचारी, बीमा कमंचारी, बीमा प्रयत्वक, उद्योगपति, मिल मास्त्रिक और दिनिर्माता आते हैं । तीसरे ग्रुप — कला किया कलाप, में संगीवक, अभिनेता, गायक, मर्तक, नाटककार, सिनेमा के कलाकार, और कलाकार आते हैं । जीये ग्रुप नेमी कार्य, में मुख्यत. के की, दुकान के सहायक, चेटर और कार्यालय के साधारण कमंचारी, सरकारी और कारोबारी संगठन आते हैं । पाचर्चे ग्रुप — मंगीन सम्बन्धी व्यवसाय, में श्रीक, किसान, कड़ई, कारीकर, मेकानिक, कम्पोजिटर, यिल कमंचारी

आते हैं! छड़े सूप--व्यापार, में व्यापारी, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, स्टेशनर्स, किराना, मुद्रक, पत्रकार, विनिर्माता प्रतिनिधि आदि शामिल हैं।

इनमें से प्रत्येक उपव्यवसाय को अनेक भागों में बाँटा जा सकता है। उदाहरण स्थल्प एक कलाकार मूर्तिकार, कोटो ग्राफर या नवकाशी करने वाला हो सकता है। एक समीतज्ञ सारंगी वादक, गायक, रचनाकार या बाँगुरी यादक हो सकता है। एक इजीनिवर आविष्कारक, डिजाइनर वा मेकानिक आदि हो सकता है। अतः व्यवसायों की एक सूची वैयार करना असंभव होगा जो ज्योतिष सम्बन्धी तथ्यों के सनुरूप हो।

साधारणतः बृहस्पति और बुध बौद्धिक उप व्यवसाय के दोतक हैं, शुक्र कला सम्बन्धी के व्यवसायों का, सूर्य, चन्द्रमा और संबल काविक व्यवसायोंके, बुध व्यापार का, धनि कठिन परिषम वाले काम के और राहु तथा केतु देमी काम के कारक हैं।

किसी भी कुण्डली में विभिन्त ग्रहों के प्रभाशों का मिछण हो सकता है। एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक दोनों ही नौद्धिक कामगार हैं परन्तु दार्शनिक के मामले में बृहस्पति प्रधान होगा और वैज्ञानिक के मामले में बुध। वदि इन प्रभावों पर पूर्व का मेंगल का और प्रभाव हो तो राज्य के खबीन सेवा का संकेत मिलता है।

मृजभाग्यक और कथा साहित्य सम्बन्धी लेखन के लिए बुध एक महत्त्वपूर्ण ग्रह है। यदि १० वें भाव में बुध पर व्रहस्पति और शुक्त का प्रभाव हो तो वह जालक किव बनता है। बुध और बहुस्पति के कारण जातक लेखक या आध्यःत्मिक, साहित्यकार और धार्मिक व्यक्ति बनता है। १० वें भाव में बुध के स्थित होने पर जातक लेखक बनता है। इस प्रकार के योग के अभाव में बुध को केन्द्र में मृख्यतः ७ वें भाव में स्थित होना चाहिये।

#### मुण्डली सं० ११४

जन्म तारील १४-११-१८६९ जन्म समय ११-३ बजे संध्या (स्था- म०) कक्षांभ २५<sup>०</sup>२५ उत्तर, देशा॰ =२<sup>०</sup> पश्चिम ।



बुध की दशा शेष-१३ वर्ष ७ महीने ६ दिश

बुण्डली सं० ११४ में बुध तुला राशि में चीये भाय में बली होकर स्थित है बुध चतुर्थेश खुक्र से युक्त है जो मालब्ध सोग बना रहा है। बौद्धिक ग्रह के रूप में बुध सूर्य और मगलके बीच में पड़ा है जिससे जातक के राजनैतिक सिद्धान्तों का पता लगता है। उत्हा जेल में बौद्धिक विकास काफी हुआ।

व्यवसाय के निर्हरण के सम्बन्ध में हमारा ध्यान सीन उदाहरणों पर जाता है।

जब १० वें भाव में कोई प्रह स्थित न ही **(4)** 

ज़ब १ वें भाव में ग्रह स्थित हो

जब के वे भाव में एक से अधिक ग्रह स्थित हों।

पहले को लें-- नव ९० वें माद में कोई प्रहुत हो सो मुख्य निर्वारक के रूप में वसमाधिपति को संपीर दसम भाव में स्थित नवांश के अधियति को दूसरे निर्धारक के रूप में हों। इनदोनों में सामान्यतः बली ग्रह व्यवसाय के स्वरूप का संकेत देते हैं।

अब १० वें शब में कोई यह स्थित हो तो दसमाधिपति, वहां पर स्थित ग्रह भीर नवांश के बिशिशि जो दमम भाव में स्थित हैं में से जो प्रका हो वह व्यवसाय का प्रचान निवर्षरक होता है।

जब १० वें प्राथ में एक से अधिक ग्रह स्थित हों तो अत्यधिक वर्जी ग्रह प्रधान निधरिक होता है कार्ने कि कोई सम्बन्ध न हो। यदि सम्बन्ध हो हो इन दोनों प्रहों में से जो नवाह स्वामी बकी ही वह संकेत देता है। अध्या जब विधिन्न ग्रह कमीवेश समात वही हो ती प्रभाषों का मिश्रण हीगा और एक से अधिक व्यवसाय का संकेत मिळता है। ये सिद्धान्त सामान्य हैं और इन्हें उचित रूप से अपनाना चाहिये। दसम भार न केवल लग्न भाव से देखना चाहिए, वृहिक चन्द्र मा और सूर्य से भी देखना चाहिए। यह भी साधारण अनुभव है कि उन कीत केन्द्रों से देखने पर व्यवसाय के निर्णय का परिणाम उत्तम मिलता है।

कुण्डली सं ० ११४

जन्म समय १०-१० बजे संध्या (स्था० स०) जन्म तारीस २९-४-५९०१ असांका ३५°४०' उत्तर, देशान्तर १३९°४०' पूर्व ।



मूर्यं की दशा देख-३ वर्षं ९ महीने २४ दिन

कुण्डली संख्या १९५ में लान धनु है और काफी प्रवल है नयोंकि वहां पर अधि-पित बृहस्पति स्थित है। दसमाधिपति बुध है और वह वली होक्कर संगल के नवांश में स्थित है। वह वर्गीतम में है (राशि और नवांश दोनों में उसी राशि में है)। यह कुण्डली एक सैनिक सम्राट को है जो आक्रामक प्रवृति का था। राशि स्वामी मंगल है और वहां पर दसमाधिपति बुध स्थित है जिमसे आतक को सेना का व्यवसाय मिला।

चन्द्रमा से भी दसमाधिपति बुध है जो मंगल के मवांश में है। सूर्य से दयम भाव में मकरराशि है और वहां का स्वामी शनि वृश्विक राशि में है और पुन. नवांश स्वामी मंगल है। अथवा लग्न, चन्द्र और सूर्य में सबसे बनी है। लग्न में वहां का स्वामी बृहस्पति और दितीयेश तथा तृतीयेश शनि स्पित है। सूर्य की राशि भी वली है क्योंकि सूर्य उपच का है और शुक्र तथा बुध से युक्त है। चन्द्र राशि कन्या है जो शनि से पृष्ट है। इन तीनों में लग्न मवसे वली है और यहां से दशमा-धिपति सेना व्यवसाय का संकेत देता है।

व्यावसायिक अध्यारण का निर्णय करने में दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य पर भी विच र करना चाहिये अर्थात यह ग्रह जिसका षड्यर्ग दसमाधियति के सम्बन्ध में प्रधान हो और दसम भाव ।

कुण्डली सख्या ११५ में लान (१०२ क्या ) चन्द्रमा ( द'द रूपा ) की अपेशा अदिक बली है। चन्द्रमा १० वें भाव में स्थित है। दसमाधिपति बुध है और वह भगल के तवाश में है। बुध मंगल के छ वगों में है जबकि मंगल सूर्य के तीन वगों में है। यदापि चन्द्रमा ( जो १० वें भाव में है ) बुध ( दसमाधिपति ) की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है फिर भी चूंकि चन्द्रमा भाव सिंघ में है अतः वह दसम भाव भा फछ देने में अक्षम है। अतः बुध और उसके बद्वगं बल अपित् मंगल सेना के ब्यवसाय पर बल देता है।

# दसवें माव में ग्रह

सूर्यं —जातक को सभी कामो में सफलता मिलती है। यह मजबूत और खुश रहेगा। उसके पुत्र होंगे, सबारी होगी, वह प्रसिद्ध होगा, तीव बुद्धि वाला होगा, उसके पास धन और शक्ति होगी। वह नौकरी करेगा। उसे पैतृक सम्पति प्राप्त होगी। वह संगीत का शौकीन होगा और उसका अपना व्यक्तिगत आकर्षण होगा।

यदि मंगल सूर्य से युक्त हो तो जातक नही आदि का आदी होना है। यदि सूर्य के साथ बुध युक्त हो तो बह व्यक्ति विज्ञान सम्बन्धी जान प्राप्त करता है। वह स्त्रियो और आभूषणों का शीकीन होगा। १० वें भाव में सूर्य के साथ शुक्र युक्त हों तो जातक को अभीर पत्नी मिलेगी। सूर्य के साथ यानि युक्त होने पर दुख और उदासी रहती है।

चन्द्रमा—जानक धर्मपरायण, अमीर तीव बुद्धि वाला और बहादुर होगा।
वह अपने सभी प्रयासों में सफल होगा। वह गलका, बेवर, स्त्रियों प्राप्त करेता और
वह कला में कुशल होगा। वह मदद करने वाला और सदाचारी होगा। चन्द्रमा
के साम बृहस्पति युक्त हो तो जातक प्राचीन विषयों में विद्वान और ज्योतिय में
विषुण होता है। यदि चन्द्रमा पर शनि की वृष्टि हो तो जातक दार्शनिक होगा
और सुद्रण नथा पुस्तकों को बेचकर धन अजित करेगा। उसके अनेक मित्र होगे
और आराम का जीवन व्यतीत करेगा। वह धार्मिक संस्थाओं का न्यासी होगा।

मंगल-यदि आप योग पक्ष में हों तो वह एक कठोर राजा होगा। वह अपनी प्रशंसा कराने का शिक्षीन होगा और शासन करने में साहसी कदम उठाएगा। वह सुण्साहसी होगा। वह काफी धन अजित करेगा। यदि मंगल के साथ बुद्ध युक्त हो तो जातक एक कुसल बैजानिक या राजा द्वारा सुरक्षा प्राप्त तकनीशियन होगा। यदि मंगल के साथ बृहस्पति हो तो जातक निम्न वर्ग के लोगों का नेता होगा। यदि संगल के साथ बृहस्पति हो तो जातक निम्न वर्ग के लोगों का नेता होगा। यदि सुक्र के साथ हो तो वह बिरेश में व्यापार करेगा। यदि ५० वें भाव मे मगल और शनि युक्त हों तो वह साहसी होगा किन्तु उसे कोई संतान नहीं होगा।

बुध वह प्रमन्त और सिद्धान्सवादी होगा। वह अनेक विषयों में निद्रान होगा। और अनिरिक्त ज्ञान सथा प्रसिद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहेगा। यह अपने सभी प्रयासों में सफल होगा। उसकी दृष्टि कमजोर होगी परन्तु खगोलकास्त्र तथा गणित का काफी ज्ञान होगा। यदि बुध के साथ गुक्र युक्त हो ती जातक की पत्नी मृत्दर होगीं और उसके पास काफो धम होगा। यदि बृहस्पति बुक्त हो तो वद अप्रसन्त रहेगा और उसके पास काफो धम होगा। यदि बृहस्पति बुक्त हो तो वद अप्रसन्त रहेगा और उसके पास काई बच्चा नहीं होगा किन्तु परकार के प्रयास लागों के बीच रहेगा। शनि और बुध के युक्त होने पर जातक अपने कार्य में क फी मेहनत करेगा अर्थात् वह प्रतिक्षिपक या प्रकृत रीटर होगा। और आपिक सन्दर में रहेगा।

बृहस्पति — जातक सरकार में उच्च अधिकारी होगा। धनी, सदाचारी, अपने आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन में अटल, चतुर और प्रसन्न होगा। वह अति मिद्धान्त वादी होगा। यदि प० वे भाव में बृहस्पति और शुक्क युक्त हों ती जातक सरकार द्वारा पसन्द किया जाता है और उसे बाह्मण (विद्वान व्यक्ति) की मुख्या का कार्य सीगा जाता है। यदि बृह उति और राहु युक्त हों तो वह दुष्ट प्रकृति का होगा और द्वरों के लिए कर्ट का कारण बनेगा। यदि बृहस्पति पर

संबल की दृष्टि हो तो जातक अनुसंचान संस्था, शैक्षिक संस्था का प्रधान बनला है।

शुक्र—जानक सकान और भवनों से आय अजित करता है। वह अति प्रभावी होगा और उसके लिए अनेक स्थियों कार्य करेंगी। वह सामाजिक, मित्रवत और प्रसिद्ध होगा। यदि शुक्त और शनि युक्त हों तो जातक श्रुंगार की वस्तुओं और महिलाओं के प्रयोग की वस्तुओं से छात्र कमाएगा। उसके भीतर सहनशिक्त होगी और वह एक कुशल व्यापारी होगा। उसकी खिला में कवावट आएगी। देवी व्यक्तियों के लिए उसके दिल में मादत होगा।

श्रानि—जातक शासक या मंत्री बनता है। वह कृषक, बहादुर, धनी और प्रसिद्ध होगा। वह स्वमाव से उत्तम होगा और दिलतों के लिए कार्य करेगा। यह न्वाय प्रिय होगा और न्यायाधीश की समता में कार्य करेगा। जातक पित्र निर्देशों और स्वलों पर जाता है और बाद में संन्यासी बन ज्याता है। उसके जीवन में अवानक उत्थान और पतन आता है। यदि शित अध्युम नवांचा में बब्दमाधिपति से मुक्त हो तो जातक अपने अधिकारी से आतंकित रहता है। यदि दसमाधिपति शिन से मुक्त हो और दसमाधिपति जिस नवांचा में हैं ससका अधिक पत्नी होगी।

राहु— विद्यवाओं के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति होगा। वह एक कुशल कला-कार और कविता तथा साहित्य मैं किंच रखने बाला होगा। वह व्यापक पात्रा करता है और विद्वान होता है। वह प्रसिद्ध होगा और कारोबार करेगा। उसके धक्षे कम होंगे। वह साहमी और कुछ-कुछ दुस्साहसी होगा तथा अनेक पाप करेगा।

केतु—आतक वली, बहादुर और विश्वात होगा। वह मीन काम करेगा, और आचरण से अपवित्र होगा। उसे अपने कामों में अनेक खादाओं का सामना करना पहेगा। वह बहुन चतुर होगा। यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक प्रसन्न और धार्मिक व्यक्ति होगा। धर्म ग्रन्थों को अच्छी प्रकार पढ़ेगा और तरह धार्मिक स्थलों तथा पवित्र निद्यों को यात्रा करेगा।

## दसम माध के परिणामों के फलित होने का समय

दसम भाव से सम्बन्धित घटनाओं के समय में दिम्निकिश्वित तथ्य महत्त्वपूर्ण हैं—
(क) दसमाधिपित (स) दसम भाव पर दृष्टि डालन थाले ग्रह (ग) दसम भाव
में स्थित ग्रह (घ) दशमाधिपित पर दृष्टि डालने बाले ग्रह (इ) दसमाधिपित से युक्त
पह और (च) अन्द्रमा से दसमाधिपित ।

बुध

**⊊1**₹

R

दशासाध या भूक्तिसाच के रूप में इस तथ्यों का १० वें भाव पर प्रभाव पड सकता है। (१) जो ग्रह १० वें भाव को प्रभावित करने में सक्तर हैं उनके दशा काल में १० वें भाव पर प्रभाव डालते वाले ग्रहों की भुक्ति में १० वें भाव से सम्बन्धित उत्तम फल प्राप्त होता है। (२) जो ग्रह १० वें भाग से सम्बन्धित नहीं हैं उनके दक्षा काल में जो यह ९० वें भाव से सम्बन्धित हैं उनकी मूक्ति में ९० वें माव का फल सीमित रहता है (३) इसी प्रकार जो ग्रह १० वें भाव से सम्बंधित हैं उनके दशाकाल में जो ग्रह १० वें मान से सम्बक्षित नहीं हैं उनकी मुक्ति में ९० वें भाव से सम्बन्धित फल सीमित रहता है।

#### कुडण्ली सं • ११६

जन्म तारीख २६--२--१९११ जन्म समय ९--२० वजे राभि (भा०स्टैं०स०) बालांश १३<sup>०</sup> उलार, देशान्तर ७७<sup>०</sup>३०' पूर्व ।

नवांश राशि X. 19 হাও が可い केवंध Ę Ę 47 **१**२श्

₹

बुध की दशा शेष-७ वर्ष ५० महीने २६ दिन

सूमी

क्षडली संख्या ११६ में हुम देखते हैं कि

युचुमं १ २

(क) दशमाधिपति—बुध

सुवव

- (ख) १० वें भाव पर दृष्टि डालने वाला ग्रह्—मंगस्र
- (ग) १० वें भाव में स्थित ग्रह्—महीं
- (घ) वसमाधिपति पर दृष्टि डालरे वाले ग्रह्मा
- (द) दसमाधिपति से युक्त यह—शुक्र और मंगल
- (च) चन्द्रमा से दसमाधिपति---संगठ

अतः मंगल और शुक्त अपनी दशाऔर मुक्ति में १० वें भाद का फल दे सकते है। जातक ने गुक्र की द्या और मंगड़ की भुक्ति में इंजीनियरी में स्नातक की उथाधि ली। ये दोनों ग्रह दसम भाव से सम्बन्ध रखते हैं। उसी दशा और मुक्ति में उसे एक बड़े सरकारी उपक्रम में लाभ दायक काम मिला।

कुण्डली संस्था १९४ से लुलनाक रें शुक्र की दशा के आएम्भ में (१० वें भाव पर शुक्र की दृष्टि है) जातक कानून के व्यवसाय में स्थिर हो गया (शुक्र, खुछ, सूर्य और भंगल की १० वें भाव पर दृष्टि एक दुर्जेय योग है) बुक्र में केतु की मुक्ति में भारतीय नाष्ट्रीय नांग्रेस का प्रधान बना-जो एक महान सम्भान और बड़ी जिप्मेदारी का भी काम है। केनू नवनाधिपति बृहस्पति के साथ छठ भाव में स्थित है जिसकी दुष्टि १० वें भाव पर है और वह जातक के जीवन में विशिष्टता और अधिकार काने में सक्षम है। दशानाय और भृक्तिनाय बुक्र और केंतु एक दूसरे से तीसरे और ११ वें स्थान में स्थित हैं —जीवन में उत्यान के लिए एक उसम योग है। सूर्य की दशा के आरम्भ के साथ जातक की छोक प्रियता बढ़ने छगी। सूर्य राजनीतिक ग्रह है और १० वे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। सूर्य की दशा महस्वपूर्ण नहीं रही परन्तु चूँ कि सूर्य कीट राशि में है अतः अनेकों बार जेळ जाना पड़ा । मंगल की दशा आरम्भ होते ही ज्ञानक अन्तरिम भारतीय सरकार में उपन राष्ट्रपति बना। भगस योगकारक है। राहु की भृक्ति में जातक भागत का प्रथम प्रधान मंभी बना। राहु बुध की राशि में है और उसपर नवमाधियति बृहस्पति को दुष्टि है जो १० वें भाव पर भी दु<sup>ष्</sup>ट डाल रहा है। इससे राजयोग का निर्माण होना है। दशानाथ और भृक्तिनाथ मंगल और राहु एक दूसरे से केन्द्र में स्थित हैं।

#### परिणाम के स्वरूप

१० वे भाव को प्रभावित करने में सक्षम ग्रह के स्वामिश्व, दृष्टि, स्थित और सामान्य बल ते उन फर्लों के स्वरूप का निर्धारण होता है जो वह ग्रह अपनी दशा के दौरान देता है। सामान्यतः विभिन्न ग्रहों की बशा और भुक्ति के दौरान १० वें भाव से सम्बन्धित निम्नलिखित फर्लों की आशा की जाती है।

सूर्ये-धन और विद्या का अधिग्रहण । स्वास्थ्य मे सजीवता आती है । उसे सस्या मिलती है और उच्च स्थिति प्राप्त होती है । पारिवारिक सुख और पुत्रों की सम्यन्तता, सैनिक जीवन और राजनैतिक लक्ष्यों में सफलता मिलती है ।

चन्द्रमा—कामुक और व्यभिचारी, मानसिक उद्विक्तता और कुछ धामिक और सामाजिक संस्थाओं का न्यासी बनता है। दान में धन देसा है। अनेक मित्र बनते हैं। स्वास्थ्य धन और आराम की प्राप्ति होती है। यदि शत्रु राशि में हो तो मो की मृत्यु या बीमारी और ठग उच्चकों से खतरा।

मंगल—धन और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। कृषि में सम्वन्तता प्राप्त करता है। और कारोबार से अच्छा लाभ होता है। सम्बन्धियों से आराधना प्राप्त करता है। उसे अर्जा प्राप्त होती है। यदि योग कारक हो तो दशाकाल में सुख और सफलता मिलनी है। छलित कला से आय और भूमि से बढ़ी हुई आय होती है।

बुष-जीवन में विशिष्टता और मान्यता प्राप्त होती है। उत्तम भाग्य का छाभ भिलता है। दृष्टि में गिराबट आनी है। धर्मार्थ और उत्तम कार्यों में शामिल होता है। व्यापार वर्गिक क्रियाक गए और आध्यात्मिक विकास में सफलता मिन्नती है

बृहरपति—सदाचाणी बनता है। धन और सबारी की प्राप्ति, बच्चों का जन्म, कृषि में सम्पन्नता होती है।

शुक्त --कानून से राम, धन और प्रसिद्ध की प्राप्ति। सामाजिक जीवन का जाम। शिक्षा में रामी। धर्मग्रन्थ के अनुमार चलता है।

शानि—नीर्थ स्थलों पर जाना है। आयु विकार से गीदित रहता है। ओम के माथ सफजता। विदेश की याथा करता है। यदि स्वामिस्त और स्थिति के अनुसार पारग्रह है तो यह जीतन का सबाँग खराब समय होता है।

राहु अवोद्धित स्थियों के नाथ सम्बन्धित । एक सूजनात्मक लेखक या कलाकार बनता है माधारण यफलना । यदि राहु बुरी स्थिति में हो तो मानसिक अन्यवस्था ।

केतु—उच्च बौद्धिक कार्य करता है। आध्यात्मिक बनता है और गरीबों के लिए कार्य करता है। काफी यात्रा करता है। त्रिय जनों, सम्पत्ति और आत्म सम्मान का नाव।

प॰ हों भाग की दक्षा के दौरान सामान्यतः निम्नलिश्वित फलों की आज़ा की जाती है—

लग्नाधिपनि और दसमाधिपनि लग्न भाव में शुभ यहाँ से युक्त हों तो जातक प्रसिद्ध व्यक्ति वनता है। यह गरकार में सक्य पद पर होगा और उसे काफी शक्ति और अधिकार प्राप्त होगा। वह महान व्यक्ति होगा और धर्मार्थ कमीं में लगा रहेगा अधींत् कपड़ों का दान, कालावासों का निर्माण, अनाधालय का निर्माण, कुओं और अस्पतालों का निर्माण। यदि दसमाधिपति नवांश में ६, व्या १२ वें भाव में हो तो लावक न्यायित्रय और शानिनिप्रय होगा। यह साधारण साधन वाला होगा तथा वह प्रसिद्ध नहीं होगा। यदि दसमाधिपति लग्न में पाएप्रहों से युक्त हो तो उसकी दशा में अपनान और निरस्कार मिलता है। आपक मृत्यु के उपरान्त और इसी प्रकार के अशुभ समारोहों में प्राप्त दान पर निर्वाह करता है।

यदि दसमाधिपनि डिलीयेश के भाव दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक दसमा-धिपनि के दशा करू में धन अजित करता है। उसकी अमीरो का क.फी प्रचार होता है। उसका परिवार सभी मामलों में उसकी सलाह लेता है और उसका मत माना जाता है। यह सरकार में प्रभावशाली पद पर काम करेगा और उसके जिन्हार में अनेक नीकर होंगे। उसके ऊपर अनेक लोग आजित होंगे। वह अनेक लोगों को भोजन देशा। वह उदार होगा और सदा दूसरों की मदद करेगा। यदि कुण्डली में राज्योग हो तो जातक की शक्ति और अधिकार की कोई सोमा नहीं होगी। यदि दूसरे मात्र में पापवह हों तो जातक आँख के कल्ट से पीड़ित रहता है जीर परिवार में गलत द्यारणा रहती है। यह अनेक प्रकार के कल्टों में रहेगा जीर धन की हानि होगी। उसके सामने करीबी होगी। उसे कोजन नहीं निलेगा और उसकी बार्ड परिवर्तन बील होंगी। उसकी बदनामी होती है।

यदि दसमाधिपति हृतीयेश के साथ तीसरे भाव में स्थित हो तो दसमाधिपति की दशा में जातक की सम्पन्नता में निकार अपता है। इस दशा के दौरान यह साहमी लेखक के रूप में प्रसिद्ध होता है। यदा कदा पदीम्मति द्वारा यह अपने जीवन में उन्नति करता है। उसके भाई सम्पन्न होंगे! वह संगीत का ज्ञान प्राप्त करता है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है। यदि तृतीय भाव का दसमाधिपति नदांश में ७,० या ५२ वें भाव में हो तो जातक का समय औसत कोटि का रहता है। वह समाचार पत्र के प्रकाशन में काम कर सकता है। यदि तृतीयेश और कारक पीछित हो तो भाइमों के बीच गलत धारणा होगी और जातक मानसिक रूप से बीडित रह सकता है। इसमाधिपति के दशाकाल में वह लक्ष्यहीन धूमना रहेगा।

यदि दसमाधिपनि चनुर्थेश के साथ चीये भाव में स्थित हो तो जातक को मानसिक सुख प्राप्त होता है और अपनी अचल सम्यन्तियों के माध्यम से प्रमिद्ध होता है। बदि चनुर्थेश मंगल हो या मंगल दसमाधिपति से युक्त हो तो जसे मूमि और मवनों से बाय होगी। वह कृषि कार्य भी करेगा। यदि दसमाधिपति के साथ शुध या बृहस्पति मुक्त हो तो जातक शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान का प्रधान होता है। उसका परिवार अपने सम्मान के लिए जात होगा। यदि दसमाधिपति पर पाप प्रहों का प्रभाव हो तो जातक को मानसिक चिन्ता रहती है और वह गलत निर्णय लेता है जिसका उसकी स्थाति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

यदि दसमाधिपति पंचमेश के साथ पंचम भाव में युक्त हो और इस योग पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो तो जातक इस दशा के दौरान उन्नति करके मंत्री वन सकता है। यदि बली पान योग हो तो जातक किसो देश का शासक मी बन सकता है यदि इस योग में शुभ अन्द्रमाधिपति युक्त हो तो पहले शासक या प्रधान मंत्री की मृत्यु के बाद जातक शासक या प्रधानमंत्री बन सकता है इस योग में बली राहू वा दानि अन्तर्ग्रहत हो तो शासक चुनाव जीन जाता है। उसकी प्रसिद्ध बढ़ेगी और बह् समाज के लाभ के लिए अने के मुधार करेगा। यदि दसमाधिपति सन् राशि में हो और नवांस रुग्न से ७, द या १२ वें भाव में हो तो उपरोक्त फल में काफी कमी होगी और जातक विधान सभा का सदस्य मात्र वन सकता है।

यदि दसमाधिपति छठे भाव पर स्थित हो तो जातक दसमाधिपति के दशाकाल में न्यायालय का कमंदारी बनेगा। यदि बली यह अन्तर्गस्त हों तो वह उच्च या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाश्रीण अनता है। यदि दसमाधिपति साधारण रूप से बली हो तो जातक समन वाहक या बेंच क्लई या न्यायालय के परिचारक के रूप में कार्य करता है। जातक का मामा एक प्रभावी और सम्यन्त व्यक्ति होगा। यदि मगल, सूर्य यह सिह, बुव्चिक, मेष राशि में अन्तर्गस्त हो तो जातक एक कुशल सर्जन था निकित्सक होता है यदि दसमाधिपति पर पाप प्रहों का प्रभाव हो तो जातक मृत्यु के समय या ऐसे ही अशुभ समारोहों में दूसरों के लिए कार्य करेगा।

यदि दसमाधियित सप्तमेग के साथ सप्तम भाव में रिधत हो तो जातक विदेश में कार्य करता है जहां उने विशिष्टिया और मान्यता प्राप्त होती है। वह एक उच्च पितार की पत्नी से बादी करता है। वह स्वयं काम करेगी या उसके कामों में सदद करके उसकी आप में वृद्धि करेगी। वह अनेक धर्मस्थानों, पवित्र स्थानों और पवित्र निदयों पर जाता है। यदि सम्भेश के साथ चन्द्रमा युक्त हो तो वह सवारियों से सम्बन्धित कार्य करेगा। यदि यह भोग वायु प्रकृति राश्चि में बनता है तो वह पायस्ट वन सकता है, यदि अग्नि प्रकृति राश्चि हो तो वेलवे में काम कर सकता है और यदि मिट्टी प्रकृति राश्चि हो तो वह आटोमोबाइल कम्यनियों में काम कर सकता है। यदि दसमाधियित पर पायमहों का प्रभाव हो तो वह ऐसा व्यवसाय करेगा जहाँ अधिक धन प्राप्त नहीं होया और उसे गरीबों का सामना करेगा पड़ेगा। उसकी पत्नी निम्न और असंस्कृत परिवार से होगी और सगड़ालू होयी। यदि सम्म भाव पर मंगल का प्रभाव हो तो दसमाधियित के दशाकाल में उसकी पत्नी उसे छोड़ जाएगी।

यदि दगनाधिपति अच्छमेश के साथ अच्छम भाग में स्थित हो तो जातक दसमाधिपति के दशा काल में तिरस्टत अवस्था में नौकरी छोड़ सकता है। यदि दसमाधिपति बली हो तो वह पाल निलम्बित होगा इसके बाद पुन: नौकरी में ले लिया जाएगा। जातक निम्न कोटि को नौकरी करेगा या अपराधी का जीवन बिताएगा यदि बन्हमा और दसमाधिपति पर राहु का प्रभाव हो। उसकी भूमि का नाश होगा, पशुओं का नाश होगा और अन्य परेशानियों के कारण कृषि जाय का नाश होगा। उसकी शिक्षा में क्कावट आएगी जिसे पूरा किया जा सकता है। उसे अपनी गाड़ियों और अन्य साधनों से हानि होगी।

यदि दसम। द्विपति नवमेश के साथ नवम भान में स्थित हो और उमपर शुक्र दृष्टि हो तो जातक सक शिवता का जीवन व्यतीन करना है। यह उचित माध्यम से धन अजित करेगा और बहु अपने उत्तिन व्यवहार और न्याय के लिए विख्यान होगा। यदि वसमाधिवति से केतु युक्त हो यो जानक आध्यारिमक साधना का जीवन ण्यतीत करता है। यदि दसमाधियति पर सूर्य का प्रवतः प्रभाव हो तो जानक सरकारी नौकरी या डायटनी व्यवसाय करना है। यदि चन्द्रमा बळी हो तो वह सरकार में या किसी बड़े उपक्रम के लेखा परीक्षक या बैकर का कश्म करेगा। यदि इसमाधिपति पर मंगल की दृष्टि हो या मगद युक्त हो तो उसे अपने पिना से अवस सम्पत्ति प्राप्त होगी। यदि युध प्रबल स्थिति में हो भी वह दसमाधि । वि देशः काल में शिक्षा या अनुमंधान के लिए चिदेश जाना है। यदि दससाविपति के साच ष्ट्रश्यति बुक्त हो तो जायक अपने विका के साथ काम करता है। यदि इसी स्थिति में शुक्र हो तो दसमाधिपनि के दशा काल में जातक को सोना, कीमती पत्थर, सवारी और सभी प्रकार का मुख प्राप्त होता है। यदि प्रभाव डालने वाला ग्रह स्वी हों यो जानक औद्योगिक या मञ्जूर को रोजगार देने वाले अन्य प्रतिष्ठान का प्रधान बनेगा। यदि सनि और दसमाधिपति दोनों नी निर्वत हों या यदि वरमाधिपति राश्चिम सिमत हो, प्रसित हो या नीच का हो अथवा नवांश में ६,८ या १२ वें भाव में हो तो जातक नौकरी करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

स्वि दसमाधिपनि भुभ ग्रहों के साथ १० वें भाव में हिंधन हो हो जातक धनी सौर माग्य बाली होगा। उसे अपने व्यवसाय में विशिष्टना श्राप्त होगी परन्तु काफी समर्थ करना होगा। यदि राजयोग बन रहा हो तो दसमाधिपति के दशा काल में जातक की व्यविकार, प्रास्थित और प्रसिद्धि की प्राप्त होती है। उसके अधीन अनेक सोग काम करेंगे जो उसकी बातों का कानून के जैमा आदर करेंगे। जातक का स्वास्थ्य उत्तम होगा और बह अनेक धर्मार्थ कार्य करेगा। यह अपने कार्य से सम्बन्धित संस्थाओं का निर्माण करेगा। यदि उनगर पारग्रहों का श्रभाव हो तो जातक दिन्द होगा। उसकी सौतेली मां होगा जो उसके साथ दुर्ज्यवहार करेगी और दममाधिपति के दशाकाल में उसे कब्द देगी। वह अननी नौकरी लो वेगा और यदिशी का जीवन व्यवीत करेगा।

यदि दसमाधिपति एकादशेश के साथ ११ वे भाव में स्थित हो तो जातक अमीर और सम्पन्त व्यक्ति होगा। उनके अनेक कारोबार होंगे और उनके सभी उद्यमों से काफी आप होगी। सरकार में और उन्च दगों में उसके शक्तिशाली निश्न होंगे वह काकर्षक व्यक्तित्व का होगा और सामाजिक क्षेत्र में लोकप्रिय होगा। उसके कको में अनेक मकान होने। यदि चन्द्रमा दसमाधिपति के साथ हो तो सम गान्यों, समुद्री उत्पादों के ज्यापर, दूष, रेस्तरों से आय होगी। यदि दसमाधिपति

के साथ मूर्य युक्त हो तो उसे ऊन की फैनट्री, माचिस उद्योग, स्वर्ण बाजार और रसायन से आय होगी। यदि एकादयेश के साथ युध हो तो नह महान आर्थनिक के रूप में विशिष्टता प्राप्त करता है और उसे अन्यधिक नगद पुरस्कार प्राप्त होता है। यदि ऐसी न्यित में बृहस्पित हो तो वह शिक्षा संस्थाओं का प्रधान या न्यासी प्रनेगा। अथया यह समाचार पत्र का मालिक या सम्पन्त प्रकाशक बनेगा। यदि दशमाधिपित अञ्चय नयांश में हो और एकादस भाव भी पीड़ित हो तो इन्हीं साधनों से जानक को हानि होगी। अथवा यदि दसमाधिपित नय बठी हो परन्तु पीड़ित न हो तो उनकी दशा में जातक को साधारण लाभ और धन प्राप्त होना है।

यदि दसमाध्यपित द्वाददेश के साथ पर वे मान में शुन यहीं के साथ स्थित हो तो जातक दसमाधिपित के दशा काल में किसी गैं जिस संस्थान या जेल या सुधार गृह का प्रधान वन सकता है। यदि दसमाधिपित बली हो तो जातक अपनी आध्या-रिमक प्रवृत्ति में उत्कंटा पूर्वक मिंद्र करता है। यदि पाप पहों का प्रभान हो ने जातक तिरस्कृत होता है। असे अपनी नौकरी छोड़नी पड सकती है और यदि कारोबार में हो तो उसे हालि होगी। वह अपरम्परागत व्यवसाय करेगा और लोग उसकी निन्दा करेंगे। उसे घरेलू सान्ति नहीं मिलेगी और बिना लक्ष्य के घूमता रहेगा।

ध्यावसाविक सम्पन्नता की जांच करते समय आय के साधन के रूप में दूसरे भाष का अध्ययन भी शामिल कर लेना चाहिए जो जानक की दृत्ति के माध्यम से आवश्यक होगा। इससे नवम भाव का भी सम्बन्ध है क्योंकि यह भाग्य और अप्रत्यक्ष रूप से सभी विधिष्टना प्रसिद्धि, मफलता और आकृष्टिमक प्राप्ति को जो भाग्य से होती है, निगन्तित करना है। १९ वां भाव प्राप्ति के लिए है और विशेष का से उस व्यवसाय में जो ध्यापार के स्थालप का हो, संकेत मिनता है जिसमें जातक सफल होगा।

कुण्डली के लाधारण अन्न और जारक के उत्थान की सीमा का निर्धारण करने में प्रबल राज योग, यन योग और यहापुरुष योग महत्त्वपूर्ण होता है ।

यदि १० वा भाव रिक्त हो तो दसमाधिपति जिस नयांश में हो उसका अधिपति जातक जो व्यवसाय करेगा उसके स्वरूप का संकेत देता है । इस मानले में भी स्वन, चन्द्रमा सूर्य जो भी अधिक बली हो उस से निर्णय करना चाहिए।

यदि दसमाधिपति जिस नवांश में है उसका अधिपति सूर्य है तो जानक औषधि, इत, धास, अनाज, सीना, राजनिधिक और मध्यस्थना से आय करता है। यदि शह चन्द्रमा हो तो जातक, अहाज, मोती, समुद्री उत्पादों, अपि, बागवानी, हास्य (कार्द्रनिस्ट), स्थियों और कपड़ों का कारोबार करेगा। यदि

#### जातक निर्णय

यति जिस नयांस में है उसका अधिपति संगल हो, तो जातक धानुओं, सनिजों अभिन सम्बन्धी व्यवसाय, चोरी, पराक्रम के कार्य, खेना के व्यवसाय, कसाई-पन, ड्राइविंग, दवा की दुकान और अकटरी पेशा ते व्यवनी जोविका चलाएगा। यदि अधिपति बुध हो तो जातक गणितक, किंव, कलाकार प्रतिलिपिक, लेखक, पत्रकार, ज्योतिषी, पादवी जिसकी सेवाएँ ली जाएगी, उसी से आय करेगा। यदि अधिपनि बुहस्पति हो तो जातक न्यायाधीश, शिक्षक, पाषेद, वकील, वेंकर, मंत्री, उपदाक और इसी प्रकार का व्यवसाय करता है। यदि अधिपति चुक्र हो तो जातक सोना, कीमती पत्थरों, पशु, परिधान कपड़ों, सौन्दर्य, सुगंधी, हायी, घोड़ा, कार और अन्य सवारियों, होटल और वर्फ के कारीबार, सिनेमा, नृत्य, नाटक और इसी प्रकार के व्यवसाय से आय करेगा। यदि अधिपति शानि हो तो जातक शिक्ष्य, क्रियं, और मिल कामगार, सभी प्रकार का सबदूर, जेल वाढेंन, जूता बनाने वाला, सनक, जादूगरी और इसी प्रकार का सबदूर, जेल वाढेंन, जूता बनाने वाला, सनक, जादूगरी और इसी प्रकार का व्यवसाय करेगा।

#### कुण्हली सं० ११७

जन्म तारीख १०-४-१९५४ अन्म समय ७-२० बजे संध्या (आई०एस०टी०) अक्षांश १२<sup>०</sup>१८ अत्तर, देशा० ७६<sup>०</sup>४२' पूर्व ।



बृहस्पति की दशा शेष-० वर्ष ४ महीने १५ दिन

कुण्डली सरूपर १५७ कर जातक कालेज का खिखक है। दसगाधिपति चन्द्रमा ५० में भाव में है और मंगल से जी खुहस्पति की राजि में है, और चतुर्येश तथा पंचमेश उच्च के शनि द्वारा दृष्ट है। चन्द्रमा लोगों से सम्बन्धित होने का संकेत देता है। दसमाधिपति बृहस्पति के नक्षत्र में है जो शिक्षक की नौकरी देता है।

दसम भाव जिस राशि में है वह भी महत्त्वपूर्ण है। इसम भाव में अगित प्रकृति राशि होने पर इंजीनियरी, इस्पात और लोहा उद्योग, इंजन लोकोमोटिव देंसे सामान्य स्थरूप के स्थवसाय का संकेत मिलता है। १० वें भाव में नेव राशि हो और वहाँ पर मंगल स्थित हो। तथा चन्द्रमा से दृष्ट हो तो। वह औरोमीलाइल म सम्बन्धित भौकरी देला है। संयक और नुध मिलकर भेकानि हर इंजीनियर बनाने हैं । बायु प्रकृति को राक्षि होने पर बौद्धिक व्यवसाय, दार्शनिक, केलक, विचारक, वैज्ञानिक और अन्वेशक का सकेत मिलता है। यदि 🐤 वें भार में तूला राशि हो और वहाँ पर बुध और राहु स्थित हो तो जातक इनीनियर होते हुए वैज्ञानिक वनता है। बृहस्पति या दानि से कानूनी स्वनसाय का संकेत मिलता है जबकि , ध के साथ चन्द्रमा भी वहाँ पर स्थित हो तो वे धार्मिक या कथा साहित्य पर लेखक बनाते हैं। १० वें भाव में मिट्टी प्रकृति की राजि होते पर ५स प्रकार के व्यवसाय का संकेत मिलता है जिसमे व्यावहारिकता की आवश्यकता है जैसे प्रशासन, प्रथंशास्त्रक्ष और भवनों के निर्माण, खनन, कुलि सम्पदा, एजेन्सी और ऐमे व्यवसाय ! १० वें अव में जलीय राशि होने पर तरल पदार्थी से सम्वन्धित व्यवसाय का संकेत मिलता है जैसे रसाधन, जीव विज्ञान, देयरी फार्मे, मदा निर्माण आला, बोतल में पैय, लौडरी, बहाबरानी और जन तक्षनालोगी। चर राशि सं जातक में ऊर्जा और उद्यम के गूण आने हैं। इस प्रकार के जातक विक्री एजेन्ट, पायनियर कार्य, विपणन अधिशासी, औषधि विकेता आदि जैसे गुण वस्ती नौकरी में पूरी तरह सफल होते हैं। अचर राशि होन पर जरनक में विकट परिस्थितियों से सामना करने के पूजा आते हैं। ९० वें भाव में इस प्रकार की राशि वाले लोग कार्य में सफल होते हैं। दिस्वभाव राशि चूं कि परिवर्तनशील होती हैं अतः यदि बली हो तो यह राशि व्यवसाय में आगे बढ़ने की धानना देनी है और मम्बन्धिन ग्रहों और राशियों के अधार पर निरन्तर कवें करने की आक्ष्यकता होती है।

दसपाधिपति १० वे भाव के अंतरिक्त जिस राजि में स्थित है वह राशि, अन्य गह और राशि या कुण्यली में प्रधान राशि तथा प्रवल लान भी जातक के जीविका और व्यवसाय पर अपना प्रभाव डालते हैं। नीचे कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्त दिए जाते हैं जिनत विभिन्न राशियों और प्र<sub>य</sub>ें का जातक की जीविका के स्वरूप पर प्रभाव स्पष्ट हो श है।

मेष - जिस जातक की मैच राशि हो वह ऐसे प्रकार के व्यवसाय में अच्छा रहता है जिसमें उद्यम, कर्जा सम्बन्धी कार्य हो। वे विस्फोट और साहस वाले काम में सफल होते हैं और सिपाही, पुलिस, सेना, बैजानिक, इंडोनियर, दन्त चिकित्सक, सर्वन मेकालिक और मानसिक स्था खिनज नक्षतीक में अच्छा करते हैं। चूँकि भेष राशि गीष को नियमित करता है। अन. वे मित्तक के सर्जन होते हैं। मेष राशि स्वभाव से लड़ाकू है। यदि बुध और वृहस्पति प्रवल स्थिति में हो

तो जातक लेखक, पत्रकार या वकील होता है। किसी विषय को लेकर लड़ाई लड़्सा है। शुक्त बली हो तो मेप के जातक को कारोबारी यह विक्री एजेन्ट बनाता है। भंगल वली होने पर जातक औद्योगिक कामगार शिकारी, अन्वेषक और विधि अधिकारी बनता है। यदि सूर्य बली हो तो जातक उद्योगभति, राजनैतिक या लकड़ी के गोदाम का मालिक होगा। यदि छनि और मेप राशि बली हो तो जातक मजदूर नेता बनता है।

कुण्डली संख्या ११८

जन्म तारीख १६-४-१९०४ जन्म समग्र ५-५७ बजे संध्या (स्था० स०) बक्षांश ६६<sup>०</sup>१८' जलर, देशस्तर ६३<sup>०</sup>०' पूर्व ।



नवांश



सूर्यं की दशा केष्य⊶१ वर्षं ज महीने १३ दिन

कुण्डली सक्ष्या ११८ में लग्न वर्षोत्तम से है, लग्नाधिपति चटिश बृहस्पनि के वाय छट ५ व में उच्च का है मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में ७ वें भाव में है। योग का का शित दूसरे केन्द्र में है और दोनों उद्दीश यह उच्च के हैं जिससे यह कुण्डली और वर्षों के अपर है। दसमाधिपति चन्द्रमा नथांक्र में मीन राशि में है जिसना स्वामी युक्त कि अपर है। वरहमा से दसमाधिपति अपीत किन बुध के नवाल में स्थित है। कारक लूर्य भी बुध के गवाल में है। चूँकि बुध और वृहस्पति प्रधान हैं अतः आतक का व्यवसाय संचार (त्रुध) और प्रकाशन (बृहस्पति) है। वातक एक सम कार का यावसाय संचार (त्रुध) और प्रकाशन (बृहस्पति) है। वातक एक सम कार का यावसाय संचार (त्रुध) और प्रकाशन (बृहस्पति) है। वातक एक सम कार का यावसाय संचार (त्रुध) और प्रकाशन (बृहस्पति) है। वातक एक सम कार का यावसाय संचार (त्रुध) और प्रकाशन (बृहस्पति) है। वातक एक सम कार का यावसाय कार का वास नवमाधिपति बुध और राशि स्वामी मंगल स्थित है। जातक द्दिरा के आगातकाल के दौरान भी एक स्वतन्त्र समाचार का स्थित है। जातक द्दिरा के आगातकाल के दौरान भी एक स्वतन्त्र समाचार का स्थित है। वातक दिया के सामावसाल के दौरान भी एक स्वतन्त्र समाचार का सामावसाल स्थान है। वातक त्रुप । यहाँ तक कि जम को त्राम क्या का का विकाश मात्रा ।

वृषम । प्रस बातक की यह राशि वजी होती है वह व्यक्ति कुती की शरह विवय वारण और अध्यवसत्त्री और व्यावदारिक होता है। वृक्ति यह वहाएड की दूसरी राक्षि है बतः बैंकर, रोकदिया, पूजीपति, विल्योवक और उधार पर धन देने का संकेत मिलता है। इस राज्ञि के भीतर प्रांगार की वस्तुएँ, वेदरात, फैशन की घरतुएँ आती हैं। जिसकी इक्स राज्ञि बली हो वह जातक सफल प्रचारक और प्रचार एजेन्ट होता हैं वे गले का विशेषत्र और गायक बन सकते हैं। जिसका खुक बली हो वह कुश्रल बादक हो सकता है और जिसका चन्द्रमा बली हो वह गायक बन सकता है। बुध-चन्द्रमा-खुक बली हो तो जातक रचनाकार, ध्वितिकार और स्वर विशेषत्र होन्हा। मंगल और चन्द्रमा कुषक का संवेत बेता है।

#### क्ण्डली संख्या ११६

अन्य तारीख १३-१-१९४४, जन्म समय १-४९ वर्ज संध्या (स्था०स०) अक्षांश २२<sup>०</sup>३४ वत्तर, देशान्तर द⊏<sup>०</sup>३०' पूर्व ।



केतुकी दशा केष-५ वर्ष १९ महीने।

कुण्डली संस्था १९६ का जातक एक फर्म में लेलाअधिकारी है। १० वे भाव पर पन्त्रमा और बहस्वित की बृष्टि है। दसमाधिपति बुध के नवास में स्थित है। वह यह लेला बही, लेखापरीक्षण, बही जाता और उसी प्रकार के व्यवसाय से सम्बन्धित होता है। लग्न में नृष्य राश्चि है जी ब्रह्माण्ड की दूसरी काश्चि और वित्त का कारक है और उस राश्चि में दसमाधिपति श्वित स्थित है। यह राश्चि स्वामी खुझ स दृष्ट है और वह बली है जियसे बिन में सम्बन्धित और कि मुक्तेन मिलता है।

सिश्चन— मिनुन राशि का जातक प्रसार के सभी क्षेत्रों में उत्तम काम करता है। ने भाषा निशेषज्ञ, दिमाधिया, विश्वी गर्जन्ट, अनुवादक, रिपोर्टर, लेखन और अनुसंभान कर्ता के रूप में बहुस बच्छा काम करने हैं। यदि सूर्य गर्जी हो तो इंडी-नियरी शासाओं में अञ्चल करते हैं और निधि तथा जिल्ला के विश्लेषक के रूप में भी अञ्चल करते हैं। जू कि बुध व्यापाद का भी यह हो ग है अतः ने लेखापरीक्षक, लेखाकार और इसी प्रकार के काम में अञ्चल हरते हैं। ऐसा द्वारक मणितज्ञ और

केसन भी बनना है। यदि बुध प्रधान हो तो कल्पित कथा लेखन और वृह्स्पति बली हो सो नाटककार होगा। जुक और मिथुन किन की क्षमता देते हैं। यदि बुध भीर बृहस्पति अन्तर्भस्त हो तो इतिहास, आत्मकथा, लेखक होता है, मिथुन के साथ मंगल, बुध और वृहस्पति हो तो पीचर लेख, समाचार रिपोर्टर और सम्पादन में दक्षता देता है।

#### भुष्डली संस्था १२०

जनम तारीख २९—६⊶१८६४ - जनम समय छगभग २—५५ वजे प्रातः (स्था०स०) भवांस २२°३४' वत्तर, देशान्तर ३५'८८' पूर्व ।



शुक्राकी दशा दोष-- १५ वर्ष ६ महीने ९ दिन

कुण्डली संस्था १२० एक शिक्षाबिद, गणितज्ञ और विधि वेता की है। लग्न में बुध स्थित है जो खुद्धि का यह है। वह शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग में मियुन राशि में है। मिथुन राशि में लग्नाधिशित और चतुर्वेश स्थित है। और योग कारक शनि और मृह्स्पति से दृष्ट है। इस कुण्डली में अति प्रवल राशि मिथुन है जिससे जाएक शिक्षाबिद बना।

कर्क - जिस कुण्डली में कर्क राशि वली हो उसमें जीविकात, बनस्पति विकास, प्राणि विकास समुद्री जीवन, प्रार्णि पाइस, डेयरी फार्म, मधुमक्मी और मधु के व्यापार, मछली शादि का करेन मिलता है। ऐसा जातक उसम गृहस्य होना है अत वह मेट्रान, गृहिकी, हाटल अशीक्षक, और दर्सा प्रकार के कार्यों में मफल होता है वे दयालु परिचारिका और घट चिकित्मक होते हैं। भूकि कर्क एक चरेल राजि है अतः पदि चन्द्रमा शुक्र और मंगल अल्लवेस्त हो को होटल कारोबार, मनेकबार, चेकरी और कन्फरकारों बारोबार, बक्त आदि में मफलता की मभावना होती है। याद कर्क पीड़ित हो तो जातक का व्यवमाय शराब और मदाशाला से सम्बन्धित होगा। चूकि एकं जलीय राजि है अतः ऐसा जातक लोड़ी जाला या नाविक होता है। यदि शनि, बुध या शृहस्पनि अन्तर्गस्त हो तो जातक पुरातत्त्व, इतिहास, संग्रहालय और किक्षण में अच्छा होता है। चन्द्रमा और बृहस्पति के बली होने पर जातक शिक्षक, सामाजिक कार्यवर्ता और संस्था का कर्मचारी बनता है। सूर्य और चन्द्रमा तथा बृहस्पति के साथ कर्क राणि होने पर जानक लोकोपकारी होता है।

कुण्डली सं ० १२१

जन्म तारीक्ष २८-५-१९४४ - जन्म समय ९-५० वजे प्रातः (भाव स्टैंउटा.) अक्षांश १३<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup>३५ पूर्व ।



खुध की दक्षा शेष ६ वर्ष १ महीने २व दिन

कुण्डली संख्या १२१ में लग्न भें कर्क राशि है और वहा पर राशि स्वामी निकास, दससाधिपति संगल, निवासिपति उच्च का बृहस्पति और राहु स्थित है। कुल निलाकर यह राशि इस कुण्डली में प्रधान है। दसमाधिपति मगल ने बातक की तकवीकी ज्ञान दिया है किन्तु वह अल्कोहल तकनीक में विशेषज्ञ है। कार्क राशि शराव और मचायाला का कारण है। और इस राशि पर राहु के प्रधान और यहाँ पर अल्य ग्रहों की स्थिति से जातक अल्कोहल तकनीक में विशेषज्ञ वन गया।

सिंह — पूँकि सिंह राणि एक आदर्शवादी राजकीय राशि है अत. जिस कुण्डली में सिंह राशि वली ही उसका आतक प्राधिकार और अधिकार बाली मीकरी में सिंह राशि वली है। वे उलम सासक, प्रधानम और अधिकारी होते हैं वे प्रधासनिक नौकरी में जाने हैं आर स्टाक विनिमय निर्देश कारोबार, जेवरात कीर सोना, सर्कस प्रशिक्षण, बन अधिकारी, फिल्म और नाटक निर्देशक, फोरमैन में सफल होते हैं। सिंह राशि में चिकित्सा, ओविश और रसायन के लिए विशेष झुकाव होता है। यदि सूर्य और मगल प्रधान ही वा राजनीतिक लेना और कार्यकर्ता

चनाता है जबकि सूर्य और शुक्र राज्यूत, राजनियक और विदेश सेवाकार्य देता है।

कुण्डलो संख्या १२२

जन्म समय १००१ वजे प्रातः (स्था०स०) अक्षांक ९°१९ उत्तर, देशा० ७८°३७ पूर्व ।



सूर्यं की दशा शेष-४ वर्षं ६ महीने २७ दिन

कुण्डली संख्या १२२ में मस्तिष्क कारक वन्द्रमा नवमाधिपति बृहस्पति से युक्त कीर सप्तमाधिपति शनि से पृष्ट है जो महत्त्वपूर्ण योग है। जिससे इदं निर्दे आतक का समस्त जीवन धूमता रहता है। गजकेशरी योग के अतिरिक्त इस योग से जातक कित्यय संवेदन शील बन गया जिसे परिष्कृत ढंग से व्यक्त किया गया। कितता का कारक गृह शुक्र जो चतुर्थेश होकर व्यावहारिक मंगल की राशि में १० वें भाव में स्थित है और जानकारक बृहस्पति से चन्द्र छान से दृष्ट है। इससे असामान्य स्वरूप की कवित्य शक्ति मिलती है। जातक तमिल भाषा का महान कि वा बौर अंग्रेजी तथा फेंच में भी कुळल था। यदि सिह राशि बली हो तो जातक आवष्यक स्त्य से वन्द्रस्त और राष्ट्रभक्त होता है।

कत्या —कन्या रहिंग का आतक विस्तृत दृष्टिकोण रखता है। वे उत्तम शिक्षक, नख-हस्त प्रमाधक, लुदरा दुकानदार, जिपिक, स्थागती, सचिव, डाक कमें दारी, यस दृष्ट्वर और संवाहक, जिल्दसाज, आगुलिविक, दुपाधिया, अनुवादक, पुस्तकालयाध्यक्ष, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रमार करने वाला, कागज का व्यापारी, हस्तलेख और अगुली के विशेषज्ञ, नोटरी, कान्यूटर, लेखक, सम्पादक, रिनेटंर मनोवैज्ञातिक और मनविचांद्रत्यक, कल्याणकारी, विकित्सक, अन्येषक, जानूस बनते है। वे बुद्धि और नुजलता वाले काम में सफल होते हैं। वृध और कल्या राध्य बही खाता रखने वाला, सांव्यिकीय रखने वाला, खजांची, बैंक का करके बनाते हैं। यदि बन्या के साथ शनि का सम्बन्ध हो तो टाइपिस्ट, और बही खाता

रसने का संकेत मिलता है जबकि सूर्य सम्बन्धित हो तो लेखापरीक्षक, कर अधिकारी और चार्ट लेखाकार का सकेत मिलता है। शुक्र फाइल कर्ल्य, सेस्स गर्ल या विकेता और पुस्तकालयाध्यक्ष का संकेत देता है।

#### कुण्डली संख्या १२३

जन्म तारीख २-१०-१९२६ जन्म समय ६-५ बजे प्रातः ( भा. स्टें. स ) अक्षांश १६°१३' उत्तर, देशान्दर ५०°३६' पूर्व ।



भुध की दशा शेष-७ वर्ष ४ महीने २२ दिन

कुण्डली संस्था १२३ में १० वें बाव में कर्क राश्चि है और वहाँ पर अन्द्रमा स्थित है जिससे जनता से सम्बन्धित कार्य का संकेत मिलता है। १० वें बाव और दसमाधिपति पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है जिससे वाक्ति वाले पद का सकेत मिलता है। कुण्डली स० १२३ का जातक आपकर अधिकारी है। कन्या राश्चि बढ़ी है यद्यपि वह १२ वें भाव में है और वहां पर राश्चि स्वामी बुध उच्च का होकर स्थित है। बुढ़ और मूर्य भी वहीं स्थित हैं और बृहम्बित से दृष्ट हैं।

मुग्डलो संस्था १२४ जन्म सारीख १-५ १९२२ जन्म समय ९-३२ बजे राजि (भा०स्टेंब्स०) सक्तांशे १८<sup>0</sup>७ उत्तर, देशा० ८३<sup>०</sup>२७ पूर्व ।



क्ष्या निर्ध में १० वें भाव में कत्या राज्ञ है जो इस कुण्डली में मुख्य राज्ञि भी है। वहां पर प्रति स्थित होने के कारण आशुलियिक की नौकरी का संकेत मिल्ता है। १० वें भाव में राष्ट्र होने के कारण उन्नति के मार्ग में कत्या को पीड़ित सरता है।

तुला -- चूँ कि तुला शांश एक तुला है अत. जिस जांतक की यह रांशि बली होती है वह उत्तम प्रवर्धक, सलाहकार बकील, त्यायाधीका; सालीसिटर, तांकिक और विधि का अधिकारी, राजनियक और उन सम्पर्क अधिकारी बनता है। चूँ कि इस रांशि का स्वामी शृक है जत: इस रांशि वाला व्यक्ति गायक, अभिनेता, सौंदर्य-कारक, पुटकर विकेता, फैशन माडल, अस्तिरिक सजावट करने वाला, फरनीचर धनाने वाला, सुगाधी का विनिर्माता, सामाजिक कार्यकर्ती, कोटोग्राफर, चाय का इकाचिर और काफी बार का स्वामी, स्तेव और रेम्तरों का मालिक और इसी प्रकार के अध्य व्यापार करने वाला होता है। राहु और चन्द्रमा के साथ वली शुक्त होने पर जानक कलाकार, मूर्तिकारक, सिनेमा कलाकार और माडल बनता है। यदि तृला और शनि और शुक्त बली हो तो जातक कार्द्र निस्ट, केमरामेन, दर्जी, पोशाक का डिजाइनर और मेकअप सहायक होगा। संगल, राहु, शुक्र, जातक की केवरे प्रदर्गन, जुआ, और इसी प्रकार के गन्दे मनोरजन का काम करने वाला बनाते हैं।

कृण्डली सं० १२४

जन्म तारीख रव-१०-१९३१ जन्म समय ७-२० वजे प्रातः (भास्टेस.) अक्षांस १३°२०' जन्म, देशा० ७४ ४४' पूर्व ।

# 

मंगन्द की दशा शय-६वर्ष १० महीने ३ दिन

यह ध्यान वें कि कुण्डली संख्या १२५ में लुका राज्य की किस प्रकार प्रधानता है। यहा पर लग्नाधिपति सुक, नवमेश और द्वादशस बुध और एकादशेन सूर्व नीवभग स्थित है। जातक एक प्रबन्धकीय कमें और पौक्टिक परामर्शी में उच्च आमकीय पद पर है।

वृश्चिक चूँकि वृश्चिक राक्षि एक रहश्यमय रागि है अता जिसकी वृश्चिक रागि वही हो वह आक्ति रहस्यमय, वार्यनिक ज्योतियी और लान्त्रिक होता है। चूँकि यह गाँव एक गुन रागि है अता नासून और चालक अपराधी भी इसके भीतर वाते हैं। इस राशि के भीतर परिचारिकाएँ, रसायनज, विकित्सक, अन्वेषक, भूगोलसास्य के जाता, नाई, दग्न चिकित्सक, मेकानिक, सेना और पुलिस बल के लोग, नाविक, ताबून (अब पेटिका) बनावे वाले, ठेकेदार, जीवन बीमा एजेन्ट और कारोधारी तथा प्रतीककार भी जाते हैं। यदि मंगल बली हो तो रेल तथा दाम कर्मचारी, बुलिस और सेना कर्मचारी, होमगाई, देलीफोन आपरेटर और देलीप्राफिस्ट का मकेत मिलता है। चन्द्रमा और वृश्चिक बली हो तो गोता लगाकर मोती निकालने वाले, समुद्री लाखानों के व्यापारी, मूंगा, विष, औषधि और रसायन का सकेत मिलता है। यदि सूर्य बली हो तो इन्हीं चीजों से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य का सकेत मिलता है। यदि सूर्य बली हो तो इन्हीं चीजों से सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य का सकेत मिलता है।

कुण्डली सं• १२६

अन्म तारीख ८-८-१९१२ अक्षांस १३° उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup> ३०' पूर्व ।

समय ७-३५ बजे संध्या ( भा.स्टै.स. )





नवांश



मंगल की दशा क्षेत्र-६ वर्ष १ महीते ६ दिन

कुण्डली सं० १२६ एक विश्वविद्यात ज्योतिषी की है जिसकी काफी प्रविद्य वाणियों गही उतरों है। रहस्ममय राज्ञि बृदिषक होकर १० वें भाग में स्थित है। यह उच्च के चन्द्रमा और लग्नाधिपति शनि से दुष्ट है। इस राज्ञि में वर्गोत्तम बृहस्पनि स्थित है और यह दममाधिपति मगज से दृष्ट है।

धनु-धनु राशि का जातक बहादुर और व्यावहारिक होता है। वे खेळकूद, घोड़ा के प्रशिक्षण, जकी, गोताखार उपदेशक, स्वतन्त्रता सेनानी, किसी कारण के लिए वादी, आयोजक, वित्त वोषक, जुआरी, चमड़े का व्यापारी और विश्वेषका, जूते अनाते वाले या जूता के व्यापारी होते हैं। यदि बृहस्पति और दुध अली हो तो विश्वक, धमं मुधारक, धमं विज्ञानी का संकेत मिलता है। यदि धनि, जुझ और बृहस्पति बली हो तो जातक वकील, स्थायाधीश और दार्शनिक नता है।

#### कुण्डली सं० १२७

जन्म तारीख ३-१२-१८०४ जन्म समय ८-४४ बचे प्रातः (स्था. स.) अक्षांग २४°३६' उत्तर, देशाः २४°१०' पूर्वः।

# पाकि नवांस ११ ९मंड गुर ११ १मंड गुर

मंगल की दका शेष-४ वर्ष १० महीने ९७ दिश

कुण्डली संख्या १२७ एक बहुत सफल बकील की है जिसने बाद में स्वतन्त्रता संग्राम में माग लिया और भरत के गणतन्त्र का प्रयम गृष्ट्रपति बना । कुण्डली का मूल तत्त्व यन राशि के आस पास पूच रहा है जो न केवल लग्नाधिपति है बल्कि प्रवल राजयोग की कील भी है जिसमें पत्रमाधिपति मगल, लग्नाधिपति बृहस्पति, दसमाधिपति बुध और शनि शामिल हैं। बुध, शनि और वृहस्पति (नगीनम) का धनुरासि पर प्रवल प्रभाव है जिससे जातक के कानूनी जीविका का संकेत मिलता है।

मकर—यह राशि जातक को मिहनती और सक्षम बनाती है। इस प्रकार के जातक को कृषि, खनग, बन उत्पाद, फार्म का कार्य, सामवानी, खान विकान और भूगर्भ विज्ञान जपयुक्त होता है। उनमें आयोजन को बड़ी क्षमता होती है और उत्सम संयोजक और मिहनत होते हैं। मकर राशि के भीतर धैयें और मिहनत वाले पद खाते हैं। यदि अनि बली ही तो जातक वैकर, व्यापारी और कुषक बनता है। मगल बली होने पर जातक खान वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री और वन अधिकारी होता है। कुष्डली संख्या १२८

जन्म तारीस १९-१२-१९४२ जन्म समय ११-१६ बजे संध्या (भावस्टैवसव) अक्षांश १९° ०५' उत्तर, देशाव ७७°२०' पूर्व ।



चन्द्रमा की दशा दोष-११ वर्ष २ महोते ३ दिन

कुण्डली संख्या १२ च दक्षिण भारत में लकडी के एक व्यापारी की है। मकर राशि छुठे भाव में है जहाँ पर दसमाधिपति शुक्त, उच्च का योग कारक मंगल, चन्द्रमा और राहू स्थित है जिससे इस राक्षि के भीतर वाने वाले व्यवसाय को जोर मिलता है।

क्रम-जिस जातक की कुण्डली में कुम्भ राशि बली हो यह किसी क्षेत्र का सलाहकार होता है जैने तकनोकी कानूनी सामाजिक या मात्र मित्रवत्। इस राशि के भीतर सभी नवीन विषय और बसामान्य काम आते हैं। विजली, परमाणु शक्ति, कम्प्युटर तकवीकी स्वचालित और वायुवान मेकानिक तथा दूरदर्शन तकनीलोजी इस राशि के भीतर आते हैं। यदि बुध बली हो तो वह व्यक्ति मेधावी और अन्वेपक हीता है। इसमें उसम ज्योतिषी, टेलीग्राफिस्ट और निद्रा वैज्ञानिक होते हैं। इस राशि के भीतर तान्त्रिक, वैज्ञानिक, एक्सरे कर्मचारी और चिकित्सकीय उपकरणी के विक्रीता आहे हैं। वे प्राकृतिक उपचार में भी आगे रहते हैं। यदि शनि वली हो तो जातक इस्जीनियर या वैशानिक बनता है। कुम्म राशि वली होने पर जातक महान दार्शनिक होता है।

कुण्डली सं० १२६ जन्म तारीक्ष १२-२-१८४६ अक्षांदा १६° उत्तर, ८४' पूर्वे ।

जन्म समय २-२५ बजे मध्या (स्यात स.)



की बना राष-१२ वर्ष ३ महीने १ दिन

कुण्डली संव १२६ में लक्ष्म सं १० वें भाव अर्थात कर्म स्थान में दार्शनिक राशि कुम्म में सूर्य, पृथ और बृहस्पति तीन प्रहो पर ध्यान दें। जातक वास्तव में एक बार्शनिक और कर्म मोगी था। ग्रहों के इस योग के कारण जातक ज्योतिय, भार-तीम विज्ञान और इतिहास में अपना स्थान रक्षता था।

मीन--इस राशि के भीतर विकित्सक राजंन, नर्स, योगी, जेजर और जेल के कर्मचारी, आरोग्य सदन के कर्मचारी, कन्येष्ट जलाने वाले अते हैं। जिस कार्य में कल्पना की आवश्यकता हो वह कार्य आतक के लिये उपयुक्त होता है। जिस जातक की भीन राशि चली हो वह क्यक्ति फिल्म बनाने, कहानी लिखने, रचना करने, कोरियोग्राफी, सामाजिक कार्य, संग्रहालय, पुस्तकालय, कलब और इसी प्रकार के निकायों और ग्रुप के कार्य कलाप में सफल होता है। इस राशि में उत्तम समीतज, किव, तन्त्र लेखक, सात्रा एजेन्ट, पेट्रोल और तेल के व्यापारी, समुद्री उत्पादों के व्यापारी, सभीरजन केन्द्रों के मालिक, संवेदनाहरक, समुद्री रक्तक, निजी अनुसंधान कर्ता आदि होत हैं। यदि शुक्त बली हो तो जानक पेन्टर या अभिनेता बनता है।

कुण्डली स॰ १३०

जन्म तारील २३-७-१८४६ जन्म समय ६-२४ वजे प्रातः (स्थान स०) भक्षांका १५<sup>०</sup>३२ उत्तर, देशा॰ ७३°४३ पूर्व ।



#### नवाश





वुध की दशा शय-१३ वर्ष द महीने १४ दिन

कुण्हणी सख्या १३० में लग्नाधिपति चन्द्रमा नवम भाव में मीन राशि में वृह-स्पति से युक्त होतर स्थित है। राहु ( दगोंक्तम ) भी मीन राशि में स्थित है और शनि से दृष्ट है। बली ग्रहों के प्रभाव से मीन राशि केन्द्र बिन्दु बन जाती है। आतक संस्कृत मा महान विद्वार एक महान लेखक और कवि तथा एक प्रवल विचारक था।

द्वतके अनिक्ति ग्रह अनेक न्यवसायों के द्योतक होते हैं । सूर्य अधिकार, शासक, विद्या, सरवार, स्वर्णकार, उवेकर, जिलाभिक, वच्चों से सम्बन्धि । व्यवसाय सर्वस

प्रशिक्षक, थिमेटर के स्वामी और प्रवन्धक का सकेत देना है। वस्ट्रशा यात्रा, बात्रा की आएइयुक्ताओं, जानिक, नसं, कराव विकेता, खोड़ी के मालिक, माली, येकर, गृह अनुरक्षक, डेयरी के मालिक, प्रमूति विशेषज्ञ, कल्याणकारो, व्यास्टिक, खानपान, भोजनस्थल और छेखक का संकेत देवा है। सगछ अग्निशमक, आतु वैज्ञानिक, बायुष्ट फेक्ट्री, मशीनी भी नार, सिपाही, पुलिस, सर्जन, दन्तविकित्सक, नाई, रसोइया, हार्डवेयर वस्टओं, ताला अनाने बाले, बाबसर, कसाई, रमायनक के संकेत देश है। ब्ध से प्रलेखन और अभिलेखन तथा इनसे सम्बन्धित सभी कार्य, विकास , तेखन, क्लक, लेखकार, वही खाता रखने वाले, हाकिया, बस इत्वर, रेल कर्मचारी, बास्तुशिल्यी, पत्राचार करते वाले, आशुलिपिक, दुमापिया, सदेश वाहरू, रियोर्टर, रेडियो और अन्य संचार के माध्यम, लेखन सामग्री, मुद्रण और टेडीफोन आपरेटर का सकेत मिलना है। बहस्पति से पार्यद, वकील, व्याख्यातर, प्रकाशक, केसक, उथोतियी, यात्रा एजेन्ट, पादरो, मन्दिर के न्यासी और कमैवारी, रोकडिया, दार्शनिक, साहित्यकार किराना और तम्बाकू के व्यापारी का संकेत मिलता है। घुक कवि, क काकार, सिनेमा कलाकार, नर्तक, गायक, सगीतम वादक, टोवियों बीर पोशाक के व्यल्यारी एवं निर्माता, सिल्क और महर्गे कपड़ों, सुगन्धी, भूंपार की यस्तुओं के निर्माता, ब्यूटीसियन, सभी प्रकार के मनोरंजन कराने वाले, फरनीचर के स्यापारी, फ<sup>रनी वर</sup> के निर्माता, काफी बागान के मालिक, भाग सम्पदा के मालिक, फेंगी वस्तुओं, स्थियों के प्रयोग भी बस्तुओं, कला और फैशन की बस्दुओं, सामाजिक सिवन, फोटीग्राफी, नक्काशी करने खाले, कार्टून बनाने वाले, फूठ बेनने वाले, और कपड़ों पर इबाहरी करने वालों का संकेत देता है। शनि से सान कर्मवारी, सभी प्रकार के कोधला और ईंघन, पेट्रोल, सम्पदा के ब्वापारी, शिल्पी, पलम्बर, सम्सु हिल्ली, व त्रमहि, उत्खनक, भवन के ठेकेदार और कारीगर, चमहे की वस्तुओं, बर्फ, घडी, सुद वेटिका और सकदरा बनाने वाले, फार्म और फैनटरी के मजदूर, चौकी-दार, ठेकेदार, पारही, योगी, भिन्नुणी और दार्शनिक का सकेल मिलता है।

जिसनी के अनुसार जो प्रह किसी राशि में सबसे अधिक जिल्ली पर होता है यह सातमकारक होता है। नवादा में जिस राशि में आतमकारक स्थित होता है वह कारकांश कहलाता है को कुण्डणी में सबने मदस्वाण बात होती है। पिंद राशि या कारकांश कहलाता है को कुण्डणी में सबने मदस्वाण बात होती है। पिंद राशि या नवाश में आत्मकारक के साथ सूर्व का सम्बन्द हो तो जातक राजनेता या राजनियक वनता है।

श्रदि आरमकारक होकर सूर्य बृहस्यात से दृष्ट हो। हो। जातक मन्दिर का कर्म-चारी होगा। यदि वह शनि से दृष्ट हो तो वह नीच काम धरेगा।

मदि सूर्व पर राहु की दृष्टि हो तो वह विदेशी संस्थानों पा विदेशी शासकों के

लिए कार्य करेगा। यदि वह शुक्त के साध हा तो भित्र, सचिव या परिचारक के रूप में प्रसिद्ध महिलाओं की सेवा करेगा। यदि सूर्य मंगल से सम्बद्ध हो तो वह स्थानीय या जिला निकायों का प्रधान होगा। यदि सूर्य बुध के साथ हो तो वह स्थायपालिका म नौकरी करेगा।

राशि या नवांश में आत्मकारक के साथ यदि पूर्ण चन्द्रमा या शुक्र हो तो जातक पत्रकार, केखक, किया नाटककार बनता है। यदि सूर्य और राहु कारकाश से युक्त हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक विषैली औषधियों का व्यापार करता है। यदि कारकांश के साथ मंगल युक्त हो तो जातक रसायनज्ञ, औषधि विशेषज्ञ, बिजली मेकानिकल और सहायक का कार्य करता है। यदि इस स्थान पर बृहस्पति हो तो धार्मिक ज्ञान, पादगी, आध्यात्मिकता आदि से सम्बन्धित उपव्यवसाय का संकेत मिलता है

# अन्य महत्वपूर्ण योग

दसम भाव कमें स्थान होता है। जिसका मुख्य रूप से यह अर्थ होता है कि जातक जीवन में क्या करेगा। किसी व्यक्ति के अस्तित्व का महत्त्वपूर्ण पहलू उसका क्रियाकलाय होता है और भले ही वह सांसारिक या आध्यात्मिक हो, ये चीजें १० वें भाव के भीतर आती हैं। संन्यास योग भी महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इस मामले में जातक अपने में या अपने आसपास देवी शक्ति देखने लिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है।

नीचे कुछ योग दिये जाते हैं जिनसे १० वें भाव के महस्य को दशीए। गया है।

यदि १० वें भाव में वृहस्पति, नुध, सूर्य और सिन पीड़ित हों तो वह व्यक्ति
दुरानरण में फैस जाता है। यदि यहाँ पर चन्द्रमा पीड़ित हो तो बातक जुआरी और
व्यवहार से अवण्ड होता है। यदि दसमाधिपति उच्च का हो किन्तु ६, द या १२ वें
भाव में स्थित हो तो बह जो भी अच्छा काम आरंभ करेगा वह पूरा नहीं होगा।
यदि ९ या १० वें भाव में सुभ ग्रह स्थित हो और उनके अधिमति तथा बृहस्पति
जलम स्थिति में हो ती जातक परम्परा और नैतिकता के अनुस्य उच्च कर्म करने
वाला उत्तम ध्यक्ति होगा। यदि ५ और १० वें भावों में ग्रह जौर जम्नाधिपति,
९ और १० वां भाव सादकल में बली हो तो जातक धर्मग्रन्थों और वेदशास्त्र का
विद्रान होगा। दीक्षा के परिणाम स्वरूप वह अन्तर्शनी होगा।

सित १० वे भाव में तीय बली यह अपनी राशि, उच्च या शुभ वये में हों और इसमाधिपति भी बली हो तो जातक संत्यामी होगा। परन्तु यदि दसमाधिपति निर्बंश हो और सप्तम भाव में हो तो जातक बुरे आवरण का होगा। यदि ९० वें भाव में दितीयेश ओर सप्तमश दोनों ग्रह हों तो जातक व्यसनी होगा। यदि केन्द्र या किकोण में दसम भाव सहित पांच ग्रह विद्यमान हों हो जातक महान अध्यातक शिकाण साधु होगा जो जीवन मुक्त हो जाएगा। यदि ९० वें भाव में चार ग्रह हों तो जातक वैरागी होता है। यदि इन दोनों मायलों में एक ग्रह सूर्य हो और दबा हुआ हो तो पांचल और आध्यादिमक होते हुए जातक विश्व में विख्यात नहीं होगा।

यदि शनि के क्षेत्र म चन्द्रमा स्थित हो और शनि से दृष्ट भी हो अथवा यदि शनि या मंगल के नवाश में जन्द्रमा हो और शनि से दृष्ट हो तो जातक विरक्ति का जोवन व्यतीत करता है और संसार में क्यांति प्राप्त करता है। यदि लग्नाधिपति निर्वल हो और प्रहों की दृष्टि से मुक्त हो किन्तु वह स्वयं शनि को देस रहा हो या शनि निर्वल लग्नाधिपति पर दृष्टि अल रहा हो तब भी जातक सन्याती होगा। यदि शनि या लग्नाधिपति की दृष्टि चन्द्र राशि पर हो तो जातक प्राप्तिक संस्था का सदस्य बनता है यदि चन्द्रमा मंगल की राशि में पढ़ा हो और शनि से दृष्ट हो तो यह संन्यासी योग होता है।

यदि चन्द्रमा नवम भाव में हो और किसी प्रकार की दृष्टि से मुक्त हो तो जातक संन्यासी बनता है। यदि कुण्डली से राजमीय हो तब भी संन्यास में कोई बाधा नहीं पहती। यदि लग्न में मेष, वृश्विक, कुम्भ, मकर, मीन या धनु राजि हो और बृह्स्यति नवम भाव में हो तो जातक एक धार्मिक व्यक्ति होता है।

यदि वारों केन्द्र स्थान में शुम ग्रह हों तो जातक काकी प्रवल बुद्धि वाला होता है। उसमें मस्तिष्क और द्वय के जनेक गुण होंगे और वह काकी प्रसिद्धि, प्रचुर धन और मान्यता बाजित करेगा। यदि सभी केन्द्र भावों में पापग्रह स्थित हों को वह व्यक्ति कुख्यात होता। इस प्रकार के जातक अपराध और मिण्याचार का सहारा छेते हैं, दरिद्र होते हैं, पर स्थी को रखते हैं और कष्ट कारक जादू होता में कंस जाते हैं और ऐका व्यक्ति समात्र के लिए खतरनाक होता है। यदि चन्द्रभा से दलवें मान में शुम ग्रह हों तो जातक उत्तम विचार का होता है जबकि इस स्थान में प्रपन्यह हों तो जातक इन्हमों का आदी होता है।

इनके असिरिक्त कुछ विसेष योग होते हैं। इनसे जीविका के उस स्वस्थ का संकेत नहीं मिलता जिसमें जातक जाने वाला है बल्कि इनकी विद्यमातता से व्यव-साय में सफलता की सीमा का संकेत मिलता है। किसी कुण्डली में अधिक योग रहने पर जातक को जीवन में सफलता असिद्धि भीर विशिष्टना की अभि होती है। कुण्डली सं० १३१ प्रत्म तारीख १९-१२ १९२२ जन्म सम्ब ३-४६ वर्ग संह्या (स्या.स.) अक्षाश १४<sup>०</sup>१' उत्तर, देशान्तर ७१<sup>०</sup>३४ पूर्व ।



खुक्र की दशा शेष ३ वर्ष ७ महीने ६ दिन

अभिनेता--कुण्डली संख्या १३१ एक अभिनेता की है जी दुखान्त में मझहर रहा है। चूँकि छन्न दृषम राजि है जहाँ का स्थामी शुक्त है और परिवर्तनशील बुध के योग और लग्न पर सूर्य की दृष्टि से जातक ऐतिहासिक पात्र के छप में काम करता है। शुक्र पर शनिकी दृष्टिके कारण भी जातक की सिनेया स्टार के रूप में सफलता मिली। लग्न पर लग्नाधियति शुक्र की दृष्टि है, योगकारक वर्गीतम शनि ५ वें भाव में है, १० वें भाव में चन्द्र मंगल बीग है, पंचमेश बुध शंख योग में है और पष्ठेश जुक्र केन्द्र में है और बली केन्द्र स्थान में सूर्य और बुध (केन्द्र और तिकोणाधिपति) का योग है। इसके परिणाम स्वरूपं प्रसिद्धि, धन और सफलता के लिए सर्वोत्तम राख योग है। बुध जात्मकारक है और इसने नाटक तथा ध्वनि त्रियमन में कुशक बना दिया है। यीन में उसकी स्थिति के कारण उसका मिसन्य बाकर्षक हो गया है ।

#### कुण्डली सं० १३२

अन्म तारीख ९२-६-९९४६ जन्म समय ७-३० बजे प्रातः ( भार स्टै. टा. ) अक्षांश ३४° ०३' उत्तर, देशा० ११८<sup>०</sup>१७' पूर्व



अभिनेत्री — कुण्डली संख्या १३२ में मीन राशि बली स्थित में है। लग्न वर्गीतम में है और वहाँ पर उच्च का शुक्र स्थित है और नीच मंग बुत्र भी स्थित है तथा शिन से वृष्ट है। मुक्र की प्रवल स्थित के कारण जातक को मशहूर अभिनेत्री के रूप में हाली बुढ़ में सफलता मिली। सिन के प्रभाव के कारण पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। वसमाधिपति शुक्र की राशि तुला में स्थित है जिससे प्रदर्शन की दुनिया में जीविकोपार्जन का संकेत मिलता है।

कुण्डलो सं० १३३

जन्म तारीख १९-१-१८९४ जन्म समय ४.५५ वजे संह्या (स्था०स०) अक्षांश १३° वसर, देशा० ५७°३६' पूर्व ।

#### राशि नवांश २₫ ११रा 3 9२चं ६के रा१२ ŧ \$ बधु१ হাও बुद बृ६ मंश्रद संद सु१० 水布

राहु की दशा शेष-१ वर्ष ७ महीते २१ दिव

मन्दिर का पुजारी --- कुण्डली सं० १३३ में १० में भाव में आख्यातिमक राशि मीन है और वहाँ पर राहु स्थित है। दलमाधिपति धूपभ राशि में स्थित है और भगल से दृष्ट है। नवांशं में दलमाधिपति बृहस्पित सूर्य और शुक्र के साथ मकर राशि में स्थित है और शनि से दृष्ट है। पदि दलमाधिपति १२ में भाव में हो तो धार्मिक और कर्मकांद से सम्बक्षित व्यवसाय का संकेत मिलता है। जातक एक मन्दिर का पुजारी है। सबसे खली राशि कुम्म है क्योंकि वहाँ पर चन्द्रमा और शुक्र स्थित हैं तथा मंगल से दृष्ट हैं। कुम्म एक शशंनिक राशि है, वहाँ पर पंचमाधिपति के स्थित होने के कारण उसका बल और बढ़ गया। इस पर कार्म के कारक ग्रह मंगल की दृष्टि है। जिसका बणे है कि जातक का व्यवसाय कर्मकांड में दर्शन होशा।

कुण्डली संव १३४

जन्म तारीख द—२⊶१८५७ जन्म समय ८**~३० बजे प्रातः (भा. स्टे. टा.)** अक्षांश ४२<sup>०</sup>३९ सत्तर, देशां०७१<sup>७</sup>६ पंक्तिम ।

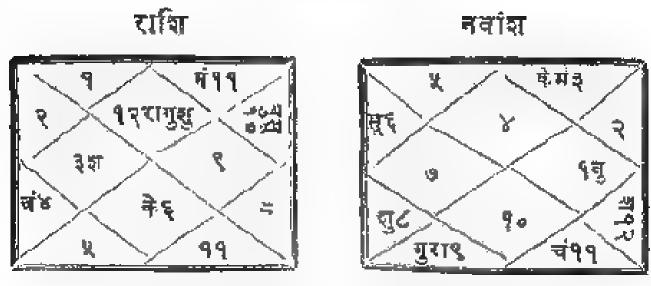

बुध की दशा शेष ७ वर्ष ३ महीने २० दिन

ज्योतिषी—कुण्डली सं० १३४ में १० वें भाव पर शिन की दृष्टि है। दसमाधिपित वृहस्पति उचन के शुक्त और राहु के साथ अपनी ही राशि मीन में स्थित
है। चन्द्रमा कर्न राशि में है पंचम भाव में स्थित है जो एक आध्यात्मक और
प्रेरणा वायक राशि है। कुण्डली संस्था १३४ का जातक एक प्रसिद्ध ज्योतिषी है।
भन्दक्रीन की राशि मीन बली है और १० वें भाव में है और लग्न से जातक में
ज्योतिष के ज्ञान का संकेत मिलता है। द्वितीयेश मंगल १२ वें भाव में है औ
धविष्य वाणी के लिए अधिक उत्तम नहीं है किन्तु राहु के साथ बृहस्पति के अपने
ही नवांश में स्थित होने के कारण जातक ने इस विषय पर मूल्यवान पुस्तकें लिखीं।
इसके अतिरिक्त बृहस्पति और शुक्र पंचमहापुक्त योग में से दो योग क्रमशः ईस और
मालव्य योग में हैं।

कुण्डली सं॰ १३४ जन्म तारीख ३१-१-१८८५ समय ११~०१ देशे राजि (गीएमटी) कक्षांश ६०°४३' उत्तर, देशा० २°२४" पूर्व ।

राशि नवांश



मुक्रा की दशा केल १५ वर्ष ० महीने २७ विन

ज्योतिषी-कुण्डली संख्या १३६ भी एक ऐसे ज्योतिषी की है जिसने पाइचात्य ज्योतिष पर सनेक पुस्तकें लिखीं । दशमधिषति और पंचमधिपति क्रमशः बुध और क्रानि परस्पर परिवर्तन थोग में हैं। १० में भाव पर द्वितीय भाव से मृहस्पति की मृद्धि है। यदि पंचमधिपति १० में भाव में स्थित हो तो अन्तर्ज्ञान और शारीरिक समता प्रदान करता है खबकि मृहस्पति यदि दूसरे भाव में हो तो वह सही भविष्य-वाणी देने के लिये महस्त्रपूर्ण होता है। १० में भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और दशमधिपति बुध के सपने नवांक में होने के कारण जातक अपने विषय पर बहु फल वायक लेखक बन गया।

कुण्डली सं० १३६

जन्म तारीख १२/१३-९-१८९७ जन्म समय २-४१ बजे प्रातः (स्थान स०) अक्षांश २६<sup>०</sup>१७' उत्तर, देशा० ७२<sup>०</sup>५८' पूर्व ।

राशि

नवांश





बुध की दशा क्षेष-११ वर्ष ६ महीने १ दिन

बैंक ए---कुण्डली सं० १३६ में १० वें भाव में मेष राशि है जहां पर कोई ग्रह स्थित नहीं है। दसमाधिपति मंगल बुध की राशि से १० वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। और उच्च के बुध के साथ स्थित है। १० वें भाव पर पचयेश और धन कारक बृहस्पति की भी दृष्टि है जो द्वितीयेश सूर्य के साथ बहुत निकट सम्पक्ते में है जातक १० वें भाव पर बुध (धन के लेन देन) और बृहस्पति (दूसरे भाव से) के प्रभाव के अनुरूप एक धनी और सम्पन्न वेंकर है।

कुण्डली सं ६ १३७

जन्म तारीख १९→१-१८९९ जन्म समय द-० वजे प्रात: ( मद्रास समय ) अक्षांच १३<sup>०</sup> ९' जन्मर, देशा० ७८<sup>०</sup> १९' पूर्व ।



गुक्र की दशा शेष-१३ वर्ष ३ महीने १ दिन

शरीर बनाने वाला-कुण्डलीसं० १३७ में एक अन्तरांट्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाली बनाने वाले की है। लग्न और लग्नाधियति दोनों पर संगल के प्रमान की प्रधानता पर ब्यान दें। लग्नेश पनि वृद्धिक राशि में शुक्र के साथ स्थित है जो मगल की राशि हैं जो जातक के शरीर और शारीरिक विकास में असामान्य हित रखता है। सभी प्रकार की शारीरिक उपयुक्तता का कारक मंगल लग्न पर वृष्टि डाल रहा है। यह नीच का है किन्तु जसका नीच भंग हो रहा है। ५० वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण शारीरिक उपयुक्तता और शारीर बनाने के तकनीक में जातक को ख्याति प्राप्त बना दिया। जसकी अपनी ब्यायाम शाला है जिसमें वह विद्यापियों को प्रशिक्षण देता है। बृहस्पति १० वें भाव में तुला राशि में स्थित है कतः वह अनेकों का शिक्षक और सलाहकार बन गया।

## कुण्डली सं० १३८

जन्म तारीख ८-७-१९२९ समय ६-३० वजे प्रातः (भा. स्टैंटा.) बक्षांश १९<sup>०</sup>३९<sup>1</sup> उत्तर, देशा० ७९<sup>०</sup>५२' पूर्व ।

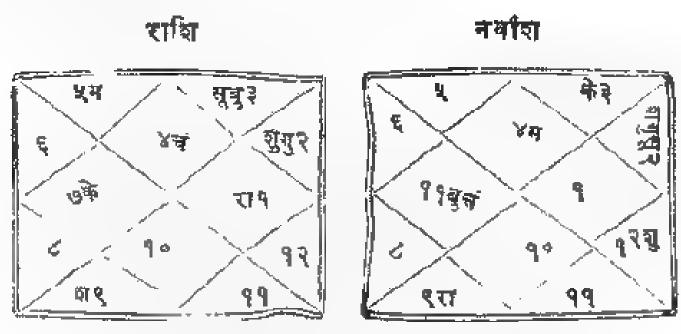

शनिकी दशा शेष-द वर्ष ६ महीने ९ दिन

रसायन — कुण्डली सं० १३६ का जातक एक रतायन की फर्म में कर्मचारी है। लग्न राशि कर्क में चन्द्रमा स्थित है। विष की माना, दिश और रसायन का कारक राहु १० वें भाव में स्थित है। सिंह राशि में दसमाधिपति मंगल के स्थित होने के कारण यह अतिरिक्त संकेत भिलता है कि जातक रसायन से संविध्य व्यवस्थाय में जाएगा। राहु आत्मकारक है और रसायन तथा औषधि से संविध्यत कार्य का कारक भी है।

## **कु**ण्डली सं० १३६

जन्म सारीख ३०--१२०७ जन्म समय ९--५५ बजे संध्या (स्था० स०) मकांश १३<sup>0</sup> ४५' उत्तर, देशा० ७६<sup>0</sup> ३०' पूर्व ।

राशि

नवांश





राहु की दशा शेष- • वर्ष ३ महीने ७ दिन

मुस्य न्यायाधीश मुण्डली संस्या १३९ एक बति तीत बुद्धि वाले विधिवेता की है जिसमे एक बकील के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया और राज्य में सबसे छन्न न्यायिक पर पर आसीत हुआ। १० में भाव में वृषभ राजि है और अनि से दृष्ट है। धन्द्रमा से १० में भाव चन्द्र राखि स्वामी शुक्र से दृष्ट है और वहां पर उन्न का वृहस्पति स्थित है। इस कुष्टली को लग्न से बल भाम है जो वर्गोत्तम में है। राशि और नवांश दोनों में विपरीत राजयोग से यह कुण्डली और बली हो जाती है। राशि में घन्द्रेश शति ८ में भाव में है, धन्द्रमेश बहस्पति ९२ में भाव में है और द्वाद्रशेश चन्द्रमा तीसरे मान में है। नवाश में धन्द्रेश शति ९२ में भाव में है, द्वाद्रशेश चन्द्रमा ठी में मान में है। नवाश में धन्द्रेश शति ९२ में भाव में है, द्वाद्रशेश चन्द्रमा ठी में मान में है। नवाश में धन्द्रेश शति ९२ में भाव में है, द्वाद्रशेश चन्द्रमा ठी में मान में है और अन्द्रमेश बहस्पति छठे भाव में है।

#### कुण्डली संख्या १४०

अस्म तारीस २४-२-१९११ समय ७-४४ धर्षे प्रातः (स्थान स. ) अक्षांश २०° २८ उत्तर, देशा० ५१% ४४ पूर्व ।

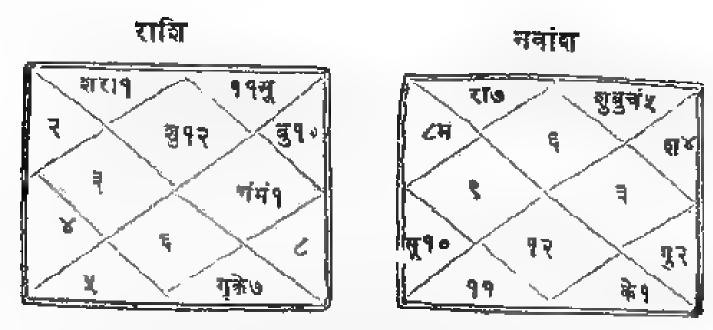

शुक्र की दशा शेष-१७ वर्ष ४ महीने १६ दिन

शिल्प और लकड़ी के सामान का विकेता—कुण्डली सं॰ १४० में लम्ब में उच्च का शुक्र स्थित है जो लिलत कला का कारक है। १० वें मान में चम्द्रमा और मंगल स्थित हैं जो पंचमेश, द्वितीयेश और नवमेश के रूप से वित्तीय सफलता देता है। दसमाधिति बृहस्पति तुला राशि (अधिपति शुक्र) में स्थित है और शनि से दृष्ट है जिससे शिल्प में कारोबार का संकेत मिलता है। १० वें भाव में मंगल के होने से लकड़ी के काम का संकेत मिलता है। कुण्डली संख्या १४० का जातक लकड़ी से बनी वस्तुओं का व्याणारी है।

कुण्डली सं० १४१

जन्म तारीख ४-८-१९११ अक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७७° पूर्व ।

जन्म सभय ४-१९ बजे संख्या (स्थाः स.)



बुध की दशा दोष-१६ वर्ष ७ महीने ६ दिन

काफी का न्यापारी—कुण्डली सं० १४१ में दसम माद काया में धा देश और एकादशेश शुक्र स्थित है। दसमाधिपति बुध शुक्र के नक्षत्र में नदम भाव में स्थित है। शुक्र सभी प्रकार की उत्तेजक वस्तुओं का कारक है और मृतिका राशि कन्या में स्थित है। जातक काफी का व्यापारी है।

## कुष्डली सं • १४२

जन्म तारीख ३१-४-१९१६ जन्म समय १२-२२ वजे संध्या (मा.स्टै. स.) अक्षांक १३° उत्तर, देशा० ७७° ३५' पूर्व





धन्द्रमा की दशा शेष-० दर्ष १ महीने २० दिन

कैप्टेन — कुण्डली संख्या १४२ में मेष राशि काफी बली है क्योंकि यहां पर सुध और शुक्त स्थित हैं और यह शिन से दृष्ट हैं। लान में अभि प्रकृति और राज-कीय राशि सिह है और वहां पर मंगल स्थित है। मंगल युद्ध का प्रह है और अधिकार तथा शिनत का कारक लग्नेश १० वें भाव में स्थित है। जातक सेना में कृप्तान है

## कुण्डली सं० १४३

बन्म तारीख १८--९--१९४० जन्म समय ७--२३ बजे संख्या (आ०स्टैं०स०) वक्षांच ८<sup>०</sup>४८' उत्तर, देशा ७६<sup>०</sup>११' पूर्व ।

कागुप प्र केचपर प्र क्षुप्र खुस्राद

राशि



नवांश

बुध की दशा शेष—६ वर्ष ० महीने २८ दिन हृदय रोग का विशेषश—कुण्डली संस्था १४३ में छग्न में मीन राधि होने

के कारण जातक मिंसग तथा रीत के उपचार में कुछल है। पंचमाधिपति चन्द्रमा लग्न भाव में स्थित है। १० वां भाव दसमाधिपति खुह्मपति से दृष्ट है जो नवांश में मगल की राश्चि बृश्चिक में स्थित है। मंगल चिकित्सक, सर्जन, रसायनक और मौषधि विशेषक का संकेत देता है। सूर्य और राहु का योग होने पर विशेष रूप से चिकित्सक का सकेत मिलता है। जातक हृदय रोग का विशेषक है क्योंकि हृदय विज्ञान का कारक सूर्य है। चूँकि सूर्य वली होकर उच्च के बुध के साथ स्थित है अत: वह तीत्र बुदि वाला है और हृदय की सर्जरी में उसका काम अनुसंधान से प्रेरित है।

कुण्डली सं० १४४

जन्म तारीख १६-१-१८८२ जन्म समय ९-३० वजे संध्या (स्था०,स०) अक्षांश ३२°१९' उत्तर, देशा० ७२°३०' पूर्व ।

राशि

नवांश





मंगल की दशा करेष-- १ वर्ष २० महीने २६ दिन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी—कुण्डली संख्या १४४ में दसम भाव कर्न राशि वहाँ के अधिपति चन्द्रमा से दृष्ट है। दसमाधिपति चन्द्रमा मकर राशि में है और अगल तथा शिन से दृष्ट है। जातक सिचिल अस्थताल के महानिरीक्षक के पद हो सेवा निवृत्त हुआ। दसम भाव, कर्क, चन्द्रमा और मंगल के बीज सम्बन्ध से जातक के डाक्टरी पेशा का सकेत मिलता है दसमाधिपति चन्द्रमा केन्द्र मे तीन प्रहों से प्रभावित है जिससे जातक को अधिकार दाला पद मिला।

कुण्डली सं० १४५

जन्म तारीख ८--४-१९०७, जन्म समय ५०--१७ वजे रात्रि (स्था. स.) अक्षांश १०°४०' उत्तर, देशा० ७६°३०' पूर्व ।

#### सक्षि

#### नवांश





शति की दशा देख- ५ वर्ष ० नहीने १३ दिन

कपड़े का क्यापारी—कुण्डली सं० १४५ में १० वें मान पर उच्च के शुक्र, चन्द्रमा और धनि की दृष्टि है। बली एकादवेश सुक्र की दृष्टि के अनुरूप जातक कपड़ा और पोशाक में एक सफल व्यापारी है। चन्द्रमा, शुक्र और शनि की युक्ति से जातक रंगाई, कपडों एवं उससे सम्बद्ध व्यापार में कुशल है।

#### कुण्डली संख्या १४६

जन्म तारील ३१-१२-१९१२ जन्म समय ४-४४ वजे संहयः (स्या.स.) अक्षांग ३१<sup>०</sup>७७' उत्तर, देशा० ७७°३४' पूर्व ३







मंगल की दशा शेष-५ वर्ष ४ महीने २६ दिन

निर्तंक --- कुण्डली सं० १४६ में लग्न मिथुन राशि है और यह सुर्यं मंगल और मृहस्पति से दृष्ट है। १० वें भाव में राष्ट्र स्थित है और यह सन्द्रमा और मंगल से दृष्ट है। शिन और गुक्र राशि परिवर्तन योग में हैं। जातक एक नर्तक है। इसका संकेत शिन और शुक्र के सम्बन्ध में मिलता है। १० वें भाव का राष्ट्र परम्परागत व्यवसाय नहीं देता है। सीन राशि पांच का कारक है और धनु, राशि में दसमेश्न के स्थित होने पर पांच से सम्बन्धित जीविका का सकेत मिलता है जैसे नृत्य।

जुण्डली संख्या १४७ जन्म तारील ११-८-१९२१ समय ५~१५ वजे संख्या (भा०स्टैं०टा०) अक्षांश १३<sup>७</sup> उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup>३५<sup>०</sup> पूर्व ।



राहु की बचा खेल-१ वर्ष २ महीने १७ विन

नर्तक — कुण्डली संख्या १४७ मी एक नर्तक की है। गुक्र और वानि के सम्बन्ध पर ध्यान दें जो ऐसी कला में कुशलता देता है जो जनता को आसानी से प्राह्म हो। १० वें भाव पर वानि की वृष्टि है और दत्तमाधिपति मंगल सप्तमेश सूर्य और बुध के साथ स्थित है। जतिका ने नृत्य अपने पति से सीखा ( दत्तमाधिपति जीर सप्तमाधिपति एक साथ हैं और अपने पति के साथ इसे जीविकोपार्जन कर साधक वनाया।

कुण्यली संख्या १४६ अन्य सारीख ७/६-६-१८९४ अन्य समय ५-३० वर्ष श्रातः (भा०रटै०टा) असारा ५३<sup>0</sup> उत्तर, देशा० ७६<sup>0</sup>७ पूर्व ।



राहु की बङ्गा शेष-० वर्ष ५ सहीते ४ दिन

पुलिस अधीक्षक--कुण्डली सं० १४६ में चूँकि लग्न भाव में कवं राशि है इत: १० वें भाव में अग्नि प्रकृति राशि मेष है। यहाँ पर मंगल स्थित है जो एक अक्रामक ग्रह है और दसमाधिपति भी है। लग्नाधिपति चन्द्रमा पर मंगल की और दसमाधिपति पर दूषिट डाल रहा है और दूसरी और चन्द्रमा पर मंगल की दृष्टि है जो प्रवल, साहसी और जोशीला व्यक्तित्व देता है जो निश्चित है जौसाकि गुलाराशि में चन्द्रमा की स्थिति से पता लगता है। जातक एक उच्च पुलिस अधिकारी था।

कुण्डली संख्या १४६ जन्म तारील १/६-१०-१९४२ जन्म समय १-० वजे प्रानः (भा.स्टे.टा.) अकांश १२<sup>0</sup>१४' उत्तर, देशा० ७७<sup>0</sup>३४' पूर्व ।



युध की दशा शेष-३ वर्ष महीने ३ दिन

पुलिस अधीक्षक - कुण्डली सं० १४९ में १० वें भाव में मीन राशि है जो वली है और उच्च के दसमाधिपति बृहस्पति से दूसरे भाव (हिसीपेश चन्द्रमा के साथ) और पच्ठेश तथा एकादशेश मंगल, तृतीयेश सूर्यं और पंचमेश तथा हादशेश सुक्र से दृष्ट है। १०वें भाव पर चार प्रहों का प्रभाव महत्वपूर्ण है, विशेषकर दसमाधिपति उच्च का है और वर्गेत्तम स्थिति में है। जातक एक बमत्कारी पुलिस अधिकारी है। यद्यपि १० वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल और सूर्यं की दृष्टि वली है क्योंकि वे १० वें भाव के समान अंश पर हैं और वे काम के स्वस्य का अवधारण करते हैं। खातक आयु में अपने से अधिक उस वाले विष्ट अधिकारियों की अदेशा काफी समय पहले पुलिस में उच्च पद पर है। नवांश कुण्डली में दसमाधिपति बृहस्पति उच्च का है और मंगल से युक्त है। बृहस्पति की दृष्टि से अनेक मुअवसर के साथ व्यवसाय में उत्तम स्थान मिला जबकि जीविका के स्वस्य का निर्माण करने के लिए मंगल उत्तरदायी है। यद्यपि बृहस्पति दूसरे भाव में है वह लग्न भाव में चूम रहा है। अतः १० वें भाव पर उसकी दृष्टि समय नहीं है। दूसरी और मंगल कत्या राशि में २००२१ पर है जबकि लग्न मिश्रन राशि में २००२२ पर है जबकि लग्न मिश्रन राशि में २००२१ पर है जबकि लग्न मिश्रन राशि से २००२१ पर है जबकि लग्न मिश्रन राशि में २००२१ पर है जबकि लग्न मिश्रन स्वाप सिं दें साम स्वाप सिं यूर है साम सिं से साम सिं से अथिका सिं साम सिं से साम सिं साम सिं से साम सिं से

कुण्डली संख्या १४८ और १४९ की तुलना करें। कुण्डली सं० १४८ का जातक

एक सिपाही से अपनी जीविका आरंभ करके पुलिस अधीक्षक के पर से सेवा निवृत्त हुआ जबकि कुण्डली सं० १४९ का जातक कुछ वर्षों की सेवा के बाद अपने पुण के आधार पर पुलिस अधीक्षक के पद पर पहुँच गया ।

कुण्डली सं० १४९ में दसमाधिपति वृहस्पति उच्च का है और १० वें साव पर दृष्टि दाल रहा है और दूसरी ओर नवमाधिपति ज्ञान से दृष्ट है। कुण्डली सं० १४८ में दसमाधिपति संगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है और लानाधिपति चन्त्रमा से दृष्ट है। कुण्डली सं० १४९ में लग्नाधिपति बुध तुला राशि में त्रिकोण में वर्गोत्तम में हैं जबिक कुण्डली सं० १४६ में लग्नाधिपति बन्द्रमा तुला राशि में केन्द्र में स्थित है। दोनों ही कुण्डलियों में केन्द्र स्थान में बारप्रह हैं। कुण्डली सं० १४९ में इसके अतिरिक्त नीच भंग के साथ में पंचमा-धिपति शुक्त स्थित है। कुण्डली सं० १४९ में नवसाधिपति और दसमाधिपित आपस में सम्बन्धित हैं जिससे प्रवल राजयोग बन रहा है जबिक कुण्डली सं० १४६ में नवसाधिपति और दसमाधिपति आपस में सम्बन्धित हैं जिससे प्रवल राजयोग बन रहा है जबिक कुण्डली सं० १४६ में नवसाधिपति और दसमाधिपति के बीच इस प्रकार का कोई योग नहीं है। बभी मंगल की दशा आनेवाली है और यह देलमा है कि वह और उच्च पद पर पर पहुँच सकता है।

कुण्डली सं०१५०

बन्म तारीख उ--१२--१८८६ जन्म समय ५-३० वर्ग संध्या (स्था० स०) बक्षांश १४०१४ उत्तर, देशा० ७६°-२६ पूर्वे ।



चन्द्रमाक्षीदशाक्षेष-५ वर्षे । महीने ५ दिन

निदेशक — भूविशान विभाग — कुण्डली संस्था १५० में १० वा मान कुम्भ अपने अधिपति शनि द्वारा सिंह राशि से दुष्ट है। शनि नवमाधिपति भी है और उसकी दुष्टि से अधिकार वाले पर का संकेत मिलता है। जातक राज्य में भूविशान विभाग का निदेशक है। दसमाधिपति जिस राशि में स्थित है अर्थात् सिंह राशि, वह पहाड़ी और गुफा को नियन्त्रित करता है। मकर राशि भी नहत्वपूर्ण स्थिति में है व्योकि वहां पर बली उन्च का लग्नाधिपति शुक्र स्थित है। चन्द्रमा और उच्च

का मंगल भी केंद्र के साथ स्थित है। मंगल चट्टानों, खनिज का कारक है और वह मृतिका राशि में स्थित है जिसका १० वें भाव के कारक पर सीधे प्रमाव पड़ता है क्योंकि मंगल दसमाधिपति शनि को देख रहा है।

### कुण्डली सं० १४१

जन्म तारीख ६---१९०६, जन्म समय ५२--३८ वजे संध्या (स्था. स. ) सक्षांश १७ ४६' उत्तर, देशा० ८३ १७ पूर्व ।



राहु की दशा छेष⊸६ वर्ष ११ महीने म दिन

चिकित्सक-कुण्डली संस्था १४१ में १० वें भाव में कल्याणकारी और निसंग राशि ककं उदय रही है। यहाँ पर मंगल, सूर्य और राहु स्थित हैं और इनकी दोनों स्रोर बृहस्पति तथा बुध स्थित हैं, दोनों ही सुभ ग्रह हैं। जातक एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त डाक्टर था। समुचित राशि में सूर्य और राहु की युक्ति होने पर जातक एक ख्याति प्राप्त डाक्टर बनता है। दसम भाव शुभ कर्तरी योग में है। यह पहलू भी महत्त्वपूर्ण है जिससे विशिष्ट और सफल जीविका का संकेत मिलता है।

#### भुष्डली सं० १५२

जन्मसमय ५-२४ वर्षे संध्या ( भा.स्टी.टा. ) मक्षांश ९=0३९' उत्तर, देशा० १७०१२' पूर्व ।



चिकित्सक—कुण्डली सं० १५२ में दसवें भाव में कर्क राशि है। वहाँ पर उच्च का वच्ठेश बृहस्पति स्थित है और बकी मगल से दृष्ट है। कुण्डली सस्या १५२ का जातक एक डाक्टर है। २० भाव पर अपनी राक्षि से शनिकी दृष्टि है। कैन्द्र स्थान में तीन ग्रह जो अपनी राशि में या उच्च के होकर पड़े हैं, जातक को अपनी रृत्ति में प्रसिद्धि प्राप्त हुई।

## फुण्डली सं० १५३

जन्म तारीख १७-७-१८९६ अन्म समय ५-४५ बजे प्रातः (स्थान स०) मकांश ३१°३९' उत्तर, देशा० ७४°२३' पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-६ वर्ष २ महीने २० दिन

चिकित्सक—कुण्डली संख्या १४,३ में कर्कलम्न में उच्य का बृहस्पति शुक्र भौर सूर्य स्थित है। दसमाधिपति संगल अपनी ही राश्चि में अग्नि प्रकृति राशि में स्थित है और वहाँ से कर्कराशि पर दृष्टि हाल रहा है और प्रहों का समूह लाक मान में स्थित है। कर्क राशि पर बल अड़ गया और चूँकि यह एक प्राकृतिक राशि है और नसिंग का कारक हैं बतः जातक एक कुशल डाक्टर है।

#### कृण्डली सं । १४४

जन्म सारीख २४–६–१८९६ जन्स समय ४-५८ बजे संख्या (स्पा. स.} अक्षांश १३ ४ उत्तर, देशा॰ ८०° १५ एवं ३



केत् की दशा शेष-५ वर्ष १० महीने १३ दिव

सम्पादक — कुण्डली सं० १४४ एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के सम्पादक की है। लग्न में वृश्चिक राशि है जिसपर बुध की वृश्चि है जो बुद्धि का कारक है और इस पर उच्च के द्वितियेश तथा पंचमेग बृहस्पति की भी दृष्टि है। चूँकि द्वितियेश बृहस्पति उच्च का है अतः यह सार्थक शक्ति के लिए प्रेरित करेगा जबकि पंचमेश के लग् में विचारों की स्पष्टता देगा। दसमाधिपति सूर्य मंगळ के नक्षत्र में बुध की राशि में स्थित है जिसते जातक एक नमत्कारिक और बळी समाचार पत्र वाला वन गया। बात्य कारक बुध है और वह सिंह राशि में स्थित है। जो एक प्रवत्न और शिंग प्रमान की प्रेरणा मिली जो एक प्रमानशाली है। इसकी तुलना कुण्डली सं० १३१ से करें। दोंनों ही में सात्म कारक बुध है परन्तु इस मामले में लग्न के रूप में वृश्चिक राशि पर बुध और बृहस्पति के प्रभाव से जातक लेखक वस गया जबिक कुण्डली संख्या १३१ में लग्न में शुक्र की राश्च और जुक्र के प्रभाव के परिणामस्वरूप जातक एक उच्च कीटिका सिनेमा कल्यकार बन गया।

कुण्हली सं ० १४४ में नवाश में बुध पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति और शुक्र कारक से पांचवें भाव में हैं जिससे जातक को लेखन क्षमता प्राप्त होती है। राशि कुण्डली मे दो प्रह उच्च के हैं और लग्नाधिपति मंगल अपनी मूल विकोण राशि में स्थित है जिससे इस कुण्डली को काफी वल मिला।

#### कुण्डली सं• १४१

जन्म तारीख २९-४-१९४८ जन्म समय ९-४८ वजे प्रातः (भा. स्टैं टा.) वक्षांश १२°५२' उत्तर, देशा० ७४°५३' पूर्वे ।



इंजीनियर—कुण्डली सं० १४६ में दसमाधिपति बृहस्पति बन्द्रमा के साथ नियुन कान को देख रहा है। शुभग्रह शुक्त लग्न में स्थित है। लग्न मियुन यूलतः विकारक राशि है और लीन ग्रहों के प्रभाव से बजी है। लग्नाधिपति बुध मेथ राशि में प्रवस क्षांदित्य योग में है जिसपर ककें राशि से शनि का प्रभाव है। लग्ना धीर क्ली वुध के अनुरूप जातक इंजीनियर है। अस्नि प्रकृति राशि में मूर्ये-दुध की युक्ति है और इससे शनि की दृष्टि से भवन निर्माण और इसी प्रकार के काम में कुशकता प्राप्त होती है। शनि यद्यपि कर्क राशि में है वह बुध के नक्षण में है। कर्क राशि मकान की राशि है और बुध के शामिल होने पर वह भवन निर्माण मा सिविल इंजीनियरिंग में कुशकता प्रवान करता है। कुण्डली सं० ११२ में बृहस्पति के नक्षण में स्थित होकर शनि कम्या राशि पर दृष्टि डाल रहा है औ दूसरी और मंगल से प्रयानित है जो चिकित्सक की समता देशा है। कुण्डली सं० १११ में नवांश में कारक सूर्य उच्च के बुध के साथ बुध की राशि में स्थित है। दसमाधिपति वृहस्पति भी बुध के नवांश में है जो जातन के काम के सम्बन्ध में व्यापक संकेत देशा अर्थात् इंजीनियरिंग।

#### कुण्डली सं० १५६

जन्म तारीख द/९-७-९९५३ जन्म समय ०-०३ बजे प्रातः (भा. स्टै टा.) सक्षांदा २२<sup>०</sup>३४' उत्तर, देशा० द्रव<sup>०</sup>२४' पूर्व ।



मंगल को दशा श्रेष-५ वर्षे २ महीने १४ दिन

इंजी नियर — कुण्डली सं० १४६ में १० वें भाव में धनु राक्षि है जो गुछ की राशि में पटिया सूर्य और दितीयेश तथा नवसेश मंगल से दृष्ट है। रसमाधिपति बृहस्पति चन्द्रमा और शुक्र से युक्त है। यद्यपि १० वें भाय में कोई मह नहीं है, इसपर कुछ पहों की दृष्टि है जिसे जीविका के स्वरूप का निर्णय करने के लिए दिसाब में लेना चाहिए। जातक एक इंजीनियर है। मंगल और सूर्य दोनों ही बुध की राक्षि में स्थित हैं और शनि से दृष्ट हैं। शनि भवन ठेका का कारक है, मंगल भूमि, भवन का कारक है और सूर्य के साथ सरकार से सिविल निर्माण कार्य के लिए ठेका के साथ इंजी नियरों को इत्त का संकेत बेता है।

#### मुण्डली सं ० १५७

जन्म सारीक्ष १०/११-२-१९१० जन्म समय १-५९ खजे संध्या (मा०स्टैं०स०) सक्षांका १० ५१' उत्तर, देशान्तर ७८°४७' पूर्व ।



राष्ट्र की दशा शेष-- ९ वर्ष १ महीने २ दिन

फिल्म स्टूडियो का मालिक—कुण्डली सं० १५० एक सफल स्थापारी की है। १० वें भाव में तुला राशि है और एकादरोश तथा चतुर्येस बली मंगल से दृष्ट है। दसमाधिपति शुक्र ससमेश और अष्टमेश क्रमश: बन्द्रमा और सूर्य के साथ दूसरें भाव में स्थित है जातक एक सिनेमा स्टूडियो का मालिक है जिसे वह फिल्म की सूर्टिंग करने के लिए काफी ऐसे लेकर किराया पर देता है। १० में भाव पर दृष्टि डालने डाला यह भगल अचल सम्पत्ति का कारक हैं जो चौथे भाव में स्थित है जो सवन और इसी प्रकार की सरचना का भाव होता है। मंगल दसमाधिपति शुक्र के नक्षत्र भरणी से स्थित है। खुक्र और तुला राशि आमोद केन्द्र, नाटक, मनौरंजक और अदर्शन की दुनियाँ को नियन्त्रित करते हैं जो जातक द्वारा सम्पत्ति किराया पर दिए जाने का स्थलते देते हैं। नवांश में दसमाधिपति सुक्र अपनी ही राशि में है।

## कुण्डली संव १४८

जन्म सार्थ ६-४५ वजे संध्या ( भा. स्टें स. ) अक्षांश ९८ ६८ उत्तर, देशा० ७२०५० पूर्व ।



पलाइट लेपिटनेन्ट — कुण्डली संख्या १६८ में लग्न में कर्क राशि है, १० वें मान में मेप राशि है जो बाक्रामकता और सैन्य सिंत देता है। दसमाधिपति मंगल काकी बली होकर बानी ही राशि में स्थित है। जातक वायु सेना में पलाइट केपिटनेन्ट है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में स्थित है जो सूर्य के साथ है जिससे आधुनिक युग में राजा या देश की सेना में सेवा का संकेत मिलता है।

कुण्डली सं० १४६ की कुण्डली सं० १६० के साथ तुलना करें। दोनों ही खातक सैन्य बल में काम करते हैं परन्तु दोनों के पद में अन्तर है। कुण्डली संव १४८ में दसमाधिपति १० वें भाव बली केन्द्र में प्रवल रुवक योग में है। कुण्डली संव १६० में दसमाधिपति वृध मित्र राशि में तीसरे भाव में स्थित है जिसका अधि पति १२ वें भाव हु:स्थान में स्थित है जिससे जातक कर निम्म संवर्ग का संकेत मिलता है।

#### कुण्डली सं ० १५६

जन्म तारीख १३-१-१९९ जन्म समय १०-५९ बजे राति (स्था० स.) सक्षांश ९७<sup>०</sup>२६' उत्तर, देशाः ७८<sup>०</sup>२७' पूर्व ।



मगल को दशा शेष-४ वर्ष १९ महीने १० दिन

राज्यपास—कुण्डली सं ० १५९ में १० वें भाव में बृहस्पति है जो दसमाधि-एति सुध के साम राशि परिवर्तन योग में है। चन्द्रमा उच्च का है जौर सूर्य वर्गी तम में है। तृतीयेश और अध्योक संगल छठे भाव में उच्च का होकर पड़ा है जबिक कव्यमेश शिन १२ वें भाव में है जिससे श्रांशिक विपरीत राज योग बनता है। दसमाधिपति बुध अपने ही नवाश में है जबिक दसम भाव में स्थित बृहस्पति भी सपने ही नवाश में है। चन्द्रमा से ८वें भाव में बुध अधियोग में है। इन सभी तथ्यों से जातक को उच्च राजनीतिक पद देने के लिए यह कुण्डली सक्षम है। ये अब एक बहे राज्य के मुख्य मन्त्री है।

## अु•डलीसं• १६०

जन्म तारीख ४/५—२—१९२= जन्म समय ४—३० वजी प्रात: (भा. स्टे. टा.) अक्षांश २४°१३' उतर, देशा० ७५°३०' पूर्व ।

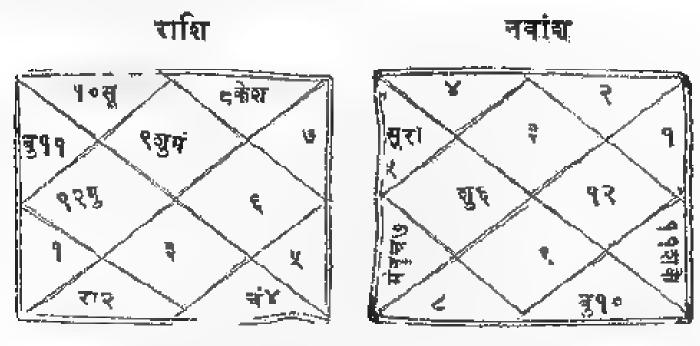

शनि की दशा क्षेप ७ वर्षे २ महीने १९ दिव

ग्रुप सुनेदार सेना—कुण्डली सं० १६० में लान में अग्नि प्रकृति वाली मुझ राशि धनु है जहाँ शुक्र और मंगल स्थित हैं। लग्नाधिपति कृहरपति चीथे भाव में है और मंगल से दृष्ट है। १० वें भाव पर बहरपति की दृष्टि है। लग्न और लग्ना-थिपति दोनों पर मंगल का प्रभाव है जो सीधे १० वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है यह निश्चित हो मुद्ध की प्रकृति और लड़ाई दृत्ति प्रदान करेगा। जातक यल सेना में है। पुन: चन्द्रमा से दक्षम भाव सैन्य राशि में है। सूर्य से १० वां भाव तुला राशि है किन्तु इसका अधि शति आक्रामक ग्रह मंगल के साथ है।

## बुण्डली सं• १६१

अन्य तारीख २४-३-१९०६ जन्म समय ६ वजे प्रातः (स्था०स०) अक्षांश १३<sup>०</sup> ३०' उत्तर, देशा० ७४<sup>०</sup> ४५' पूर्व ।



बहरगति की दशा केय---- २ वर्ष ९ महीने ११ दिन

होटल मालिक—कुण्डली सं० १६५ में लग्द में मीन राशि है। ५० वें मान में घनु राशि है जिस पर न तो किसी ग्रह की वृष्टि है और न ही वहाँ पर कोई ग्रह स्थित है। लग्न माद में चार ग्रहों के स्थित होने के करण लग्न भाव की प्रधानता है। शुक्र लग्न भाद में उच्च का है और लग्नाधिपति तथा दसमाधिपति वृहस्पति भी बुधम राशि में है, के साथ राशि परिवर्तन योग में है। कुण्डली सं० १६९ का जातक एक रेस्तरों का मालिक है। वृषभ राशि साने के स्थान का कारक है, ग्रुक बामोद प्रमोव का ग्रह है और मीन राशि स्नेक-बार, कंटीन, चाय की दुकान, होटल और इसी प्रकार के कारोबार के लिए है।

#### कुण्डली सं १६२

जन्म तारील २९-९-१९३३ वन्म समय १०-१५ वर्षे प्रातः ( भा.स्टै.स. ) बक्षांश १००५० वतर, देशान्तर ७=०४२ पूर्व ।



मंगल की दशा शेप ६ वर्ष ५ महीने १८ दिन

स्वीयपित — कुण्डली सं० १६२ में १० वें भाव में राहु है और वह मंगल से दृष्ट है। दसमाधिपित शनि चन्द्रमा के साथ नवम भाव में है और अध्यमेश तथा एकादशेश बृहस्यति से दृष्ट है। कुण्डली सख्या १६२ का जातक एक कपडा उद्योग का मालिक है। दितीयश तथा पंचमेश उच्च का बुध जो एकादशेश बृहस्यति के साथ युक्त है और वगीतम में है, के कारण दित्तीय सम्पन्नता के लिये प्रसल योग पर भ्यान दें। दूसरी ओर नवमाधिपित और दशमाधिपित शनि वृहस्पति से दृष्ट है। एक उद्योग पित की कुण्डली में शकि की स्थित का हमेशा ही महत्व होना है क्यों कि शकि शबद है और पूर्णत वहीं तो मुख्यत. उद्योग मणदूरी पर ही निर्भर रहता है। इस कुण्डली में शित दसमाधिपात है और भाग्य स्थाग में स्थित है।

## कुण्डली संख्या १६३

जन्म तारीख १२-४-१६९१ समग ७-३० बजे प्रातः (स्थान स.) अक्षांश १३° १५' उत्तर, देशा० ७७°, ३५' पूर्व ।



शुक्त की दशा शेष-३ वर्ष ९ महीने

पुलिस निरीक्षक — कुण्डली सं० १६३ एक पुलिस अधिकारी की है। मंगल जिसका की च मंग हो रहा है, १० वें भाव पर प्रवल दृष्टि डाल रहा है। चूंकि अग्नि भक्कि राशि मेव है बत: मंगल लग्नाधिपित भी है। इसके अतिरिक्त लग्न में उच्च का वर्गीत्तम सूर्व स्थित है। जिससे जातक स्थभाय और आवरण से राजीचित और प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो जाता है। दसमाधिपित शति मंगल के नवांश में है और नवांश लग्न से १२ वें भाव में भी मंगल स्थित है।

## कुण्डली संख्या १६४

जन्म तारील १६-३-१९२९ जन्म समय ११-१५ बजे रात्रि (भा. स्टॅ. स.) कक्षांश १८<sup>०</sup>१३' उत्तर, देशान्तर ७३<sup>०</sup>५२' पूर्व ।

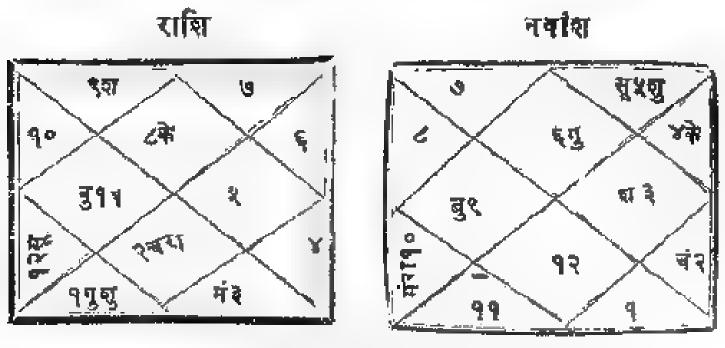

चन्द्रमा की दशा शेष+७ वर्ष ४ महीने १९ दिन

पत्रकार — कुण्डली स० १६४ का जातक एक राष्ट्रीय समाचार पत्र का पत्रकार है। १० वें भाव तुला पर बुध और बृहस्पति की दृष्टि है, दोनों ही अहीं से बृद्धि का लेखन का संकेत मिळता हैं। दसमाधिपति बृहस्पति की राशि मीन में स्थित है जिससे जातक के लेखन में प्रेरणा तथा अन्तः प्रेरणा मिळती है। सूर्य एक ओर शुभ गृह बुध और दूसरी और बृहस्पति और शुक्र से घिरे होने के कारण शुभ कर्तरी योग में है जातक एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के लिए कार्य करता है।

कुण्डली संस्था १६५

अन्य तारीख २९-६-१९२४ जन्म समय १९-१८ यजे प्रातः (मा०स्टॅ०स०) अक्षांश १२<sup>०</sup>२०' उत्तर, देशा० ७६<sup>०</sup>६८' पूर्व ।



चन्द्रमा की दशा शेष-अवर्षं द महीने १२ दिन

स्यायाधील —कुण्डली सं० १६५ में १० में भाव में सुषभ राशि है जो बृह-स्पति से दृष्ट है और दमसाधिपति शुक्र बुध और लग्नाधिपति सूर्य के साथ बुध की राशि में स्थित है। १० वें माभ पर फेन्द्र स्थान से योग कारक मंगल की दृष्टि है। न्याय का ग्रह शनि तीसरे भाव में उच्च का है। कुण्डली सं० १६५ एक न्याया-धीश की है।

कुण्डली संख्या १६६ जन्म तारीस ४-१०-१८९५ अन्म समय ६--०३ बजे संध्या (स्था० स०) अकाश १९० उत्तर, देशान्तर ७६० पूर्व ।



स्यायाधीरा--कुण्डली सं० १६६ मे १० वें भाव में मिथुन राखि है। दसमा-धिपति बुध संतुलन वाली राशि बुला में न्याय के इह उच्च शनि के साथ स्थित है। कुण्डली सं० १६६ का जातक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है।

कुण्डली सं० १६७

जन्म तारीख २१--११-११५ अन्म समय ७-३० वजे प्रातः (भा• स्टैं०टा.) सक्षांच १६°५०' उत्तर, देशा० ७५°४०' पूर्व ।

राशि

नवांश





सूर्य की दशा शेष-४ वर्ष ९ महीने २९ दिन

न्यायाघीश—इसम माव सिंह पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि है जिससे फुण्डली सं॰ १६७ के जातक को सिविल न्यायाधीश बनने का संकेत मिलता है। वसमाधिपति सूर्य लग्न भाव में शुक्त के साथ स्थित है जी वैरिस्टर बनाता है।

कुण्डली सं० १६६ की तुलना कुण्डली स० १६७ के साथ करें। दोनों ही जातक स्थायिक सेवा में हैं किन्तु दोनों के पद के स्तर में अन्तर है। कुण्डली सं० १६६ में विधि और स्थाय के कारक ग्रह बृहस्पति और शांन दोनों उच्च के हैं, बुध तुला राशि में है और चन्द्रमा केन्द्र में है। कुण्डली सं० १६७ उत्तमी बली नहीं हैं क्योंकि बृहस्पति और सनि विदेष रूप से सम्मानित नहीं हैं। बुध उसी लुला राशि में स्थित है किन्तु चन्द्रमा दु.स्थान में है जिसका कुण्डली की बली बनाने में कोई सहयोग नहीं है।

कुण्डली सं 🛊 १६८

जन्म तारीख १७-१२-१८९३ जन्म समय ८-०२ बजे प्रातः (स्था०स०) अक्षांस १३° उत्तर, रेशा० ७७°३५' पूर्व ।



गिनि की दशा दोष-१ वर्ष १ महीने १६ दिन

न्यायाधीश — कुण्डली सं० १६६ में दसम भाव कत्या राशि जिसमें केतु स्थित है। इसपर लग्नाधिपति और अध्यमाधिपति की दृष्टि है। दसमाधिपति जुझ १२ वें भाव में नगींतम में है और छठे जाव से बृहस्पति से दृष्ट है। विधि और न्याय का यह शनि काफी बली है न्योंकि नह खन्न, नगींतम होकर लग्न भाव पर दृष्टि हाल रहा है और एक संतुलित न्यायिक व्यक्तित्व दे रहा है। इसका जातक की वृक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लन्माधिपति ऐसे भाव में स्थित है जो न्यायालय (छठे भाव) का कारक है जहां से वह दसम भाव और दसमाधिपति दोनों पर दृष्टि हाल रहा है।

इस कुण्डली में राजयोग होने के कारण उच्च न्यायालय में जाने का संकेत भिलता है। नवमाधिपति सूर्य लग्न में है जो स्वयं वगों शास है। लग्न भाव दितीयेश और तृतीयेश वर्योत्तम शनि से दृष्ट है जो उच्च का है। दसमाधिपति बुध भी वर्णोत्तम है और लग्नाधिपति तथा दसमाधिपति बीनों के बीच सम्बन्ध हमेशा ही वली होता है।

## कुडण्ली सं॰ १६१

अन्म तारीख १६-३-१९०८ जन्म समय १०-४६ वजे प्रातः (स्था० स०) अक्षांश १५<sup>०</sup>२४' उत्तर, देशान्तर ७५<sup>०</sup>३९' पूर्व ।



भूमियति और वैंकर — कुण्डली सं० १६९ में दसम कुम्स राशि है जहां पर द्वितीयेश बुध स्थित है जो वाणिण्य के लिए कैंसिंग कारक भी है। चूँ कि दूसरा मान धन के लिए होता है और पांचवां भाव निवेश के लिए और बुध पन्द्रमा से दुष्ट है जो सुनीयेश (पड़ोसी, पर्यावरण, आस-पास के क्षेत्र ) है अतः जातक ने किसानों और आध-पास के क्षेत्रों में अन्य को कर्ज देने के लिए कारोबार आरम्भ किया। दसमाधिनित शनि न्यारहवें सान में चतुर्णेश सूर्य (अचल सम्पत्ति ) के साम है और एकादशेश बृहस्पति से बृष्ट है जो उच्च का है। इससे जातक को अपनी भू सम्पत्ति से भी अपन हुई।

कुण्डली संख्या १७०

जनम सारीख ३०/३५-८-५९५३ जनम समय ४-५२ वजे प्रातः (स्था०स०) अलांश २६°१७' जतर, वेशान्तर ७२'६६' पूर्व ।

राशि

नवांश



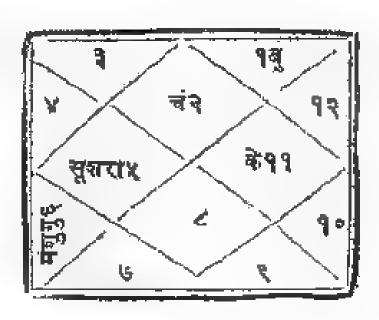

मंगल की दशा शेष -- १ वर्ष १ महीने ३ दिन

वकोल क्षाण्यकी संस्था १७० में १० में भाव में शनि और मंगळ स्थित हैं। इसमाधिपति शुक्र कर्क राश्चि में है और शनि से दृष्ट है। शनि विधि का कारक है। बृहस्पति त्रिकोण से क्या और बुध को देख रहा है जिससे एक विश्लेषणात्मक बुद्धि और वकील की दृत्ति का संकेत मिलता है।

कुण्डली सं० १७१

जन्म तारीक्ष १४-११-१८७० जन्म समय ६-४९ वजे प्रातः (स्था०स०) स्थांश २२<sup>०</sup>४०' सत्तर, देशा० दद<sup>०</sup>३०' पूर्वे ।



शनि की दशा शेष-१ वर्ष ३ महीने ६ दिन

वकील — कुण्डली सं० १७१ में लग्न भाव मंगल की राशि में है और लग्नापिणित दसमें भाव में स्थित है और उसपर कोई बुरा प्रमान नहीं है। दसमाधिपित
सूर्य मेदादी बुद्ध के साथ तुला राशि में १२ वें भाव में स्थित है। कुण्डली सं० १७९
अपने समय के एक प्रसिद्ध विश्व वेत्ता की है। चन्द्र लग्न का अधिपति होकर बृहस्पति
चौथे भाव में स्थित है और वहां से १० वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है जिससे
वातक को कानून में भलरता का संकेत मिलता है। १० वें भाव में युद्ध का यह
अंगल स्थित है जो लग्न की भी देख रहा है। दसमाधिपित सूर्य नवांश में संगल
को राशि में स्थित है जिससे जातक सभी प्रकार से लड़ाकू बन जाता है। यह
बृटिश खासन काल में स्वराज का मकील भी था।

कुण्डली संख्या १७२ जम्म तारीख १०/११–७–१८९१ अन्म समय १–१८ बजे प्रातः (स्था०स०) अक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७७°३५′ पूर्व ।

नवांश राशि प शके ७ **९**शु 47 रार 4 ∥सक्क 书奖 मंबु ४ 99 90 बु४ 93 ₹ **48%** وا रा १ स्गु३ दके

शुक्र की दशा दोष-९ वर्ष ८ महीने ३ दिन

वकील — कुण्डली सं० १७२ एक प्रसिद्ध वकील की है। वसर्वे भाव में मकर रावि है जो मंगल से दृष्ट है जिसका नीचमंग हो रहा है और तृतीयेश तथा पष्ठेश पुष से भी दृष्ट है। छठा भाव न्यायालय, मुकदमा के लिए होता है अविक मंगल विश्वाय और सगड़े का नैसर्गिक कारक है। दसमाधिपति श्विन चन्द्रमा के साथ है और बृहस्पति न्याय-पालिका का संकेत देता है। चूंकि लग्न भाव में अग्वि प्रकृति राशि है जतः जातक एक प्रभावशाली और मिहनती बकील था।

## कुण्डली संस्या १७३

जन्म तारील ३१-१-१९०७; जन्म समय ८-२९ वजे प्रातः ( भा०स्टै०स० ) महांश १६<sup>०</sup>२९<sup>7</sup> उत्तर, देशान्तर =१<sup>०</sup>३<sup>7</sup> पूर्व ।

राशि

नवांश

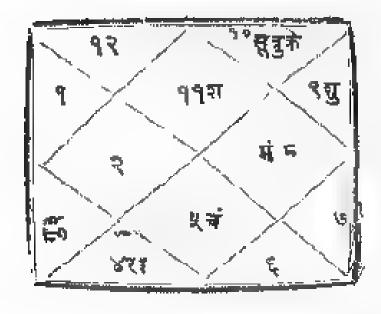



केतुकी दशा शेष-३ वर्ष ४ महीने २४ दिन।

मेजर (धल सेना)—मुण्डली सं० १७३ का जातक सेना दल में चिकित्सक है। १० वें भाव में युद्ध का यह मंगल स्थित है। यसम भाव में यृश्चिक राश्चि है जो चिकित्सा के लिए है और उसपर हादशेश शनि को दृष्टि है। १२ वां भाव वस्ततल और भीमारी के लिए है। चूँकि लग्न भाव और रूग्माधियति दोमों पर १० वें भाव से मंगल की दृष्टि है अतः जातक सेना बल से संबन्धित वृत्ति में गया।

कुण्डलो सं ० १७४ जन्म तारीख २९-१-१९६ जन्म समय ८-३० बजे संध्या (भा०स्टै.स०) अक्षाश १६°१३" उत्तर, देशा० ८९°१२" पूर्व ।



शिति की दशा शेष-१२ वर्ष ४ महीत १४ दिन

प्रदन्ध निदेशक — कुण्डली सं० १७४ का जातक आटोमोबाइल पूजों कर क्यापार करने वाली एक फर्म में निदेशक है। १० वें भाव में तृष्य राशि है जो चन्द्रमा से युष्ट है दसमाधिपति सुक कुम्म राशि में है। और लग्न से मंगल से युष्ट है। मंगल न केवल मशीनी वस्तुओं का कारक है बल्कि जीये भाव का कारक होने के कारण सवारी का भी कारक है। लग्न में मंगल के स्थित होने के कारण जन्द्रमा का नीच भंग ही रहा है और राजयोग बन रहा है। केग्न और जिकाण का विधिवति होन र सुक और मगल के बीच परस्पर दृष्टि परिवर्तन से राजयोग बन रहा है जिससे जातक अधिकार वाले पद पर आसीन होगा। पंचमाधिपति पर सम्माधिपति सनि की दृष्टि एक अन्य महत्त्वपूर्ण योग है। जिससे यह कुण्डली सामान्य क्य से बली हो जाती है।

कुण्डली सं १७५ जन्म तारीख २३-१०-१८९४ जन्म समय ११-३६ वर्ष राजि (स्पा.स.) बसास ९º-१०' उत्तर, देशा० ५९º २८' पूर्व ।

नवांश

राशि

मंगल की दशा शेष-४ वर्ष १ महीने २० दिन

प्रबन्ध निदेशक — कुण्डली सं० १७५ में १० वें मेच राशि है जो बुध, सूर्य स्वीर वर्गोत्तम बहरपति से दृष्ट है। यद्यपि इसमाधिपति संग्रह भीच का है, केन्द्र स्थान में लग्न मान में स्थित होने और लग्नाधिपति से बुष्ट होने के कारण नीय- मंग ही रहा है। जातक एक बैंक में प्रबन्ध निदेशक है। ननमाधिपति कृहस्पति के साथ बुध और सूर्य की बुक्ति १० वें भाव पर उनकी दृष्टि से जानक की वाणि- जियक प्रतिष्टान में उच्च पद प्राप्त हुआ।

#### कुण्डली सं० १७६

भन्म तारीस ५/१२-१-१८८८ जन्म समय ८-१७ बजे रात्रि (स्था० स०) सक्षांश २३°३०' उत्तर, देशान्तर ८८°१५' पूर्व ।

राशि

नवांश





सूर्य की दशा क्षेप-३ वर्ष ० महीने २६ दिन

संन्या सी — कुण्डली सं० १७६ में १० वें भाव में मेल राश्चि है। जी उन्न के दसमाधिपति भगल से केन्द्र स्थान से दृष्ट है और उसपर ससमाधिपति सित की भी दृष्टि है। दसमाधिपति और सममाधिपति दीनों अग्नुभ प्रहों का परस्पर दृष्टि परिवर्तन है जिसमें छन्न मान, ससम भाव और दसम भाव शामिल है, दसके प्रलक्ष्य जातक संन्यासी वन गया। लग्न मान पर उन्न के दममाधिपति की दृष्टि के कारण जातक के नीवन का लक्ष्य स्वय को प्राप्त करना वन गया। यदि चन्द्रराशि के स्थिपति पर शिव यह लग्नाधिपति की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति धामा विचार वाला होता है। जन्नाधिपति चन्द्रमा खपम राशि में उन्न का है। व्यक्त गांध का न्वासी मकर राशि में है और शिव ने दृष्ट है जिससे प्रकल संन्याम शीन वनता है। चन्द्रमा उत्तम स्थिति में है और रहस्यम्य राशि सृश्चिक से मनमाधिपति जुन्मानि से दृष्ट है जो एक आध्यारिनक अह है। चलकारक बुध बृहस्पति से युक्त है जो का का नामान कि विचार सामा होता की है। स्थान के के का का नामान के कि सामान सामा सामा का स्थान के की का का नामान का स्थान की है की सामान सामान सामा सामा सामान की सामान की सामान की सामान सामान की सामान की

का सकेत मिलता है। इस कुण्डली में रूग्न और लग्न पर प्रमान से दसम मान की बपेशा जातक के व्यवसाम पर एक प्रका चिह्न लग जाता है।

कुण्डली संस्था १७६ में राजयोग भी है। जिससे जातक आध्यात्मक और वेदान्त पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मिशन का महासचिव बन गया। चतुर्येश और पंचमेश शुक्र तथा मंगल केन्द्र में सातर्वे भाग में युक्त हैं और ससमाधिपति श्राम से दुष्ट हैं जिससे प्रवल राजयोग बनता है। लग्नाधिपति स्थारहवें भाग में उच्च का है और दो शुभ प्रहों बुध और बृहस्पति से दुष्ट है। दसमाधिपति संगल केन्द्र में उच्च का है। और १० में भाग पर दृष्टि डाल रहा है जिससे जातक की शक्ति और समाम उत्तरवायित्व बाला पर श्रास हुआ।

#### कुण्डली संख्या १७७

जन्म सारीख ६--१०-१८९४ जन्म समय ११-१७ वजे राशि (स्था.स.) अक्षाश १२° उत्तर, देशा० ७७° पूर्व ।



शुक्र की बबा शेष-६ वर्ष ९ महीने १८ दिन

सन्यासी—कुण्डली सं० १७७ में १० वें भाष में मीत राशि है जो बह्यांड की अस्तिम राशि है। इस मोक्ष राशि भी कहते हैं। यहां का अधिपति बृह्स्पति लग्न भाव में स्थित है और दितीयेश चन्द्रमा की दृष्टि है, १० वें भार पर आत्म कारक सूबं, पंचमेश और दावशेश शुक्र से दृष्ट है और वहां पर राहु स्थित है। चन्द्रमा पर दो आध्यात्मिक ग्रह बृहस्पति और शनि का प्रभाव है। ये दोनों न केवल बाध्यात्मिकता के लिए नैसर्विक कारक हैं बल्कि ये क्रमशः दसमाधिपति और नवमाधिपति भी हैं और जातक को जीवन में एक आध्यात्मिक लक्ष्य देते हैं।

कुण्डली सच्या १७७ एक उच्च कोटि के संन्यासी की है। नवमाधिपति शनि १ वें भाग (पूर्णपुष्य स्थान) में उच्च का है और केन्द्र स्थान से दसमाधिपति से दृष्ट है। दसमाधिपति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है जिससे जातक के जीवन में कलंकहीन वृक्ति का संकेत मिलता है। यदि चन्द्र राशि के अधिपति पर लग्नाधिपति या शनि की दूष्टि हो तो जातक संन्याभी बनता है। इन कुण्ड ही में चन्द्र राश्चिका अधिपति बृह्मपति है और वह लग्नाधिपति बुध पर दृष्टि डाल रहा है। इन दोनों पहीं के बीच एक त्रिकोणीय सम्बन्ध है जिससे आध्यानियक बन्धन का संकेत मिलता है।

#### कुण्डली सं० १७८

जन्म सारीस २/३-७-१९२= जन्म समय ५-३० वजे संध्या (था.स्टै. स.) अक्षाच ९३° ६' उत्तर, देशा० द०° ६' पूर्व

राधि

सवा श

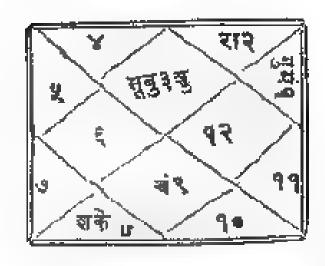



द्युक्त की दशा बोष—१२ वर्ष ९ महीने २७ दिन

संगीतज्ञ — कुण्डली सं० १७ = में लग्न भाव में ब्रह्माण्ड की तीसरी राशि है और वहां पर तीन ग्रह शिल्पी ग्रह बुध, संगीत और कला का ग्रह शुक्र और सूर्य स्थित है। लग्निधिपति के रूप में लग्न भाव में बुध ग्रति उत्तम है जबकि पंचमेश शुक्र और तृतीयेश सूर्य के साथ इसकी युक्ति से जितका की आवान काफी गहरी और सुन्दर है जिससे जानिका एक प्रसिद्ध और आकर्ष के गाथिका है। लग्न में इन बहाँ से अधियोग बन्ता है और इससे बहु भंगीत की दुनिया में एक उच्च कीटि जात. कर खुकी है। शुक्र बुरे प्रभावों से गुक्त है जिससे जातक शास्त्रीय और परस्परागन गायन में निहित है।

## कुण्डली सं० १७६

जन्म तारीख १८-४-१९०४ जन्म समय ५-४६ वजे संध्या (मद्रास स्टै. टा ) अक्षांश २५<sup>०</sup>९८ उत्तर, देशा० ८३<sup>०</sup>००' यूर्व ।



सूर्यं की दशा शंय-१ वर्षं ० महीने १३ दिन

समाचार पत्र का मालिकः—कुण्डली सं० १७९ में १० वें माव में कर्क राशि है को योग कारक और तृतीयेश तथा वष्ठेश वृहस्पति से दृष्ट है, दोनों ही अपनी ही राशि में स्थित हैं। नवांश में दसमाधिपति बृहस्पति की राशि में स्थित है। जातक समाचार पत्रों का मालिक है। चूँ कि दसमाधिपति चन्द्रमा है कोर १० वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है जो तृतीयेश है जिससे इस वृक्ति का संकेत मिलता है जिनका सीधे सम्बन्ध जनता (चन्द्रमा) से एक संचार (तृतीयेश ब्रहस्पति) के माध्यम के रूप में है।

कुण्डली सं० १८०

जन्म सारीख ६-२-१९१२ जन्म समय ११-० बजे रात्रि (भा०स्टॅ०स०)

अक्षांश १४<sup>०</sup>३०' उत्तर, देशा० ७३<sup>०</sup>४१' पूर्वे ।



चन्द्रभाकी दशा शेष-१ वर्ष ७ महीने ६ दिन

दुकानदार पुण्डली सं० १८० में १० वें भाव में वध की राशि मिथुन है जो व्यापार कमाना है। इसपर दितीयेश और सबसेश शुक्क तथा पंचपेश और पब्टेश नीज शनि की दृष्टि है। दसमाधिपति बुध हादलेश सूर्य के साथ पाँचवें भाव में स्थित है। कुण्डली सं० १६० एक दकान के मालिक की है जो म्यंगार की वस्तुओं,

वीरतों के प्रयोग की बस्तुओं, सस्ते आभूवण और इसी प्रकार की वस्तुओं जैसी हैंसी बस्तुओं का न्यापार करता है। शुक्र और सूर्य कारोबार के स्वरूप का संकेत देते हैं जबकि तीच का शिन जातक से शुक्र द्वारा दिशत वस्तुओं में सहमान्य स्थान पर व्यापार कराता है।

कुण्डली सं० १८१ जन्म तारील २९/३०-१२-१८७९ अक्षांश ९° ५०' उत्तर, ७८° १४' पूर्व ।

जन्म समय १-० वजे दिन (स्था०म०)

राशि

नदांश





वृहस्पति की दशा शेष- ४ वर्ष १ महीने २० दिन

दार्शनिक—कुण्डली सं० १८१ में लग्न तुला राशि में वर्गत्तम में है और प्रयान रूप से बली है क्योंकि उसपर बृहस्पति की दृष्टि है और लग्नाविपति, बुध से युक्त है। सूर्य और चन्द्रमा की शुभ राशि में स्थित पर ध्यान दें और वे आध्यात्मक शहीं से सम्बन्धित हैं। चन्द्रमा आत्मकारक है और वह वर्गोत्तम में स्थित है तथा देवी यह वहस्पति से दृष्ट है। दसमाधिपति चन्द्रमा औद्धिक राशि में स्थित है जिससे जातक के ज्ञानी होने का संकेत मिलता है। यानि और वहस्पति के कारण प्रवल धर्म क्मिंखिया योग बनता है जिसमें से बहस्पति रहस्यमय राशि कुम्म में स्थित है जो जन्म लग्न से प्यममान है जिससे यह संकेत मिलता है कि जातक अध्यात्म में वित्तमा कैंचा उठ सकना है।

कुण्डली सं० १८२

जन्म तारीख १३-३-१९२६ अन्म समय १०-१२ वजे प्रातः (भा. स्ट.स.) आक्षांका ८°४०' उत्तर, देशा० ७७° ४९' पूर्व ।

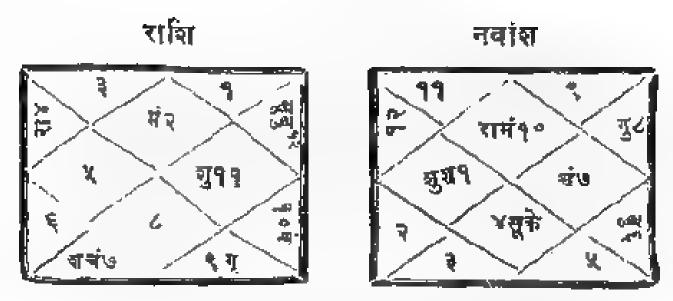

भंगल की दका शेष-२ वर्ष २ महीने २१ दिन

फोटो ग्राफर — कुण्डली सं १८२ में १० वें भाव में कुम्भ राशि है जहाँ पर लम्नाधिपति गुक स्थित है। दसमाधि गित शिन छठे माव में चन्द्रमा के साथ उच्च का है। गुक्र और शिन के बीच स्पष्ट राशि परिवर्तन योग है। जातक का अपना स्टूडियो है और वह फोटो ग्राफर है। यह १० वें भाव में स्थित ग्रह शुक्र के स्वभाव के अनुरूप है। दसमाधिपति शिन भी चन्द्रमा के साथ शुक्र की राशि में स्थित है। सामान्यतः चन्द्रमा से जस व्यवसाय का सकेत भिलता है जिससे जनता का सम्बन्ध हो।

कुण्डली सं० १८३ जन्म सारीस १३-९-१९४५ अन्म समय १-० वजे जातः ( भा. स्टैं. स. ) अक्षांश ९६<sup>०</sup>३०' दक्षिण, देशा० ६८<sup>०</sup>०९' पश्चिम ।



बुध की दश शेष-प्द दर्ष • महीने प्द दिन

चिकित्सक—कुण्डली सं० १८३ में १० वें आध में लग्नाधिपति मृहस्पित स्थित है और वह मगल ( राहु से प्रभावित ) से दृष्ट है। और कर्क राशि ओ गोग निवारक है, से शनि से दृष्ट है। दसमाधिपति बुध राशि में नवमाधिपति के साथ है और बुध वर्गोत्तम में है। मंगल और राहु मिलकर कुशल चिकित्सक वनातें है और इस योग का १० वें बाब से प्रबल सम्बन्ध है। जातक एक चिकित्सक है किन्तु १० वें बाद के बल और नैसर्गिक कारकस्थ के बनुक्य जातक अनुसंधान कर्ता है।

## कुण्डली सं ० १ प४

जन्म तारीख १५--८-१८७२

जन्म समग्र ५-१७ बजे प्रातः (स्था० स०)

कक्षांश २२°३०' उत्तर, देशान्तर ८८°२०' पूर्व ।

राशि

नवांश





केलु की दशा शेष-३ वर्ष २ महीने २२ दिन

कि न्हुण्डली संग् पृद्ध में किविता का ब्रह् शुक्र दूसरे भाव में है। जातक में एक बसामान्य बौद्धिक शिक्त है और उसमें कवित्व की प्रतिभा है। बुद्धि के यह सूर्य और बुध दूसरे भाव में हैं और दूसरे प्रवल बुध—आदिश्य योग वन रहा है जिनले अन्तः प्रेरित कविता की अभिन्यिक्त होती है। लग्न पूरी तरह से चली है क्योंकि यहां पर उच्च का गृहस्पित जी गण कारक और नवमाधिपित चन्द्रमा शुभ राशि में स्थित है। कर्क लग्न अन्तः प्रेरणा, उदारता, सहानुभूति, लाभप्रदता और जीवन में तुच्छ वस्तुओं का शौकीन बनाता है जो उसकी अन्तः प्रेरित कविताओं में पार्द जाती है।

#### क्ण्डली संख्या १८५

जन्म सारीख ३--४-प्र०५ जन्म समय २--१४ बजे सः पर (भा०स्टै०न०) अक्षांश प्रे'पृष्टं तत्तर, देशा० ७५ रिन्यं।



शनि की दशा शेष-१२ वर्ष ३ महीने ३ दिन

राजनीतिज्ञ—कुण्डली सं० १८५ में युद्ध राशि मेष बली है क्योंकि यहाँ पर सीन बह स्थित हैं और यह शनि से दृष्ट है। लग्न भाव में मंगल की राशि है और बहाँ पर मंगल स्थित है। १० वें भाव में राह स्थित है और जय राशि शनि से दृष्ट है। जातक राजनीतिक सेनानी था और बाद में चुनाव में जीतकर कुछ वर्षों तक मंत्री पद पर रहा।

कुण्डली संख्या १८६ जन्म तारीख २७-१९-१९२० समय ८-३७ वजे संध्या (मा०स्टैं०ट३०) अक्षांश ९७<sup>०</sup> ४५' उत्तर, देशा० ८२<sup>०</sup>३०' पूर्वे ।



मंगळ की दशा शेष-० वर्ष ७ महीने ७ दिन

पोस्टमास्टर ( उथ ) — कुण्डली सं० १८६ में १० वें भाव में मीन राखि है जिसका स्वामी वृहस्पति है और यह शिव से दृष्ट है। दसमाधिपति वृहस्पति संचार में छान ते तीसरे में है। सूर्य के नक्षण में शांन स्थित है। सूर्य तीसरे भाव का स्वामी है। १० वें भाव पर तीसरे भाव के कारण जातक ऐसे व्यवसाय में गया जहीं संचार का काम होता है। शनि के प्रभाव से यह सरकारी सेवा में गया।

मुण्डली सं० १८७ जन्म तारीख र-८-१९३३ जन्म समय ४-३० वर्षे संध्या (स्थान स०) अक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७७°३५' पूर्व ।

राशि नवांश

### बृहस्पति की दशा शेष-५ वर्ष म महीने २७ दिन

सरकारी अभियोजक कुण्डली सं० १८७ एक सरकारी अभियोजक की है। लग्न भाव में अग्नि प्रकृति राशि है और १० वें भाव में बृहस्पति स्थित है जो न्याय का संकेत देता है। मंगल वकालत और युद्ध प्रियता का संकेत देता है। दसमाधिपति और नवमाधिपति अध्यम भाव में युक्त है जिससे सफलता और प्रसिद्ध के लिए राज योग बनता है। दसमाधिपति पर यानि की दृष्टि है और दसवें भाव से शिन पर बृहस्पति की दृष्टि है जिससे कानून में मेघावी का संकेत मिलता है। चूंकि पंचमाधिपति मंगल दसवें भाव में वर्गोक्तम हैं कराः भाव कें पर कारवाई करने में जातक के प्रभावी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। पंचमाधिपति और लग्नाधिपति के प्रभावी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। पंचमाधिपति और लग्नाधिपति के प्रभावी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। पंचमाधिपति और लग्नाधिपति के प्रभावी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। पंचमाधिपति और लग्नाधिपति के प्रवाद में युक्त होने पर एक श्रुभ योग बनता है जिससे समग्न कुण्डली को वल मिलता है। १० वें भाव में वृहस्पति की स्थिति और उसमाधिपति के साथ सूर्य की युक्ति के कारण अस्तक सरकारी सेवा में भ्या।

#### कुण्डली सं० १८८

जन्म तारीख १७-१०-१९९५ जन्म समय द--० बजे संख्या (भा स्टी. टा.) अक्षांश २५<sup>०</sup>२२' उत्तर, देशा० ६८<sup>०</sup>२९' पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-४ वर्ष ९ महीने १० विन

प्रकाशक — कुण्डली सं० १०६ में १० वें भाव में वृहस्पति स्थित है और वह भीच के मंगल से दृष्ट है जिसका लीच भंग हो यहा है। जातक एक बहुत बड़े प्रकाशन एह का मालिक है जिसके कार्यालय पूरे देश में हैं। १० वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण जातक पुस्तकों के प्रकाशन के काम में गया जबकि मंगल की दृष्टि के कारण मुद्रण और जन्म सहायक काम भी शामिल हो जाते हैं। एका-दशेश वृहस्पति और नवमाधिपति शनि के संबन्ध के परिणामस्वरूप जातक अपने कारोबार में काफी सम्पन्न बीर सफल रहा। वसमाधिपति शनि मिथुन राशि में है जो बुद्धि की राशि है खीर उसपर १० वें भाव से बृहस्पति की वृष्टि है जिससे जातक पुस्तकों का प्रकाशन करता है को कुण्डली सं० १७९ की अपेक्षा सीमत है जिसमें जनता सामिल है।

# कुष्डली संख्या १८६

जन्म समय १९-३० वजे प्रातः (भा.स्ट.टा.) अक्षांश ४५°२४' उसर, देशक १०° पूर्व ।



बुध की दशा शेष-७ वर्ष १० महीने २६ दिन

वैज्ञानिक—कुण्डली सं० १८९ में बुद्धि की राशि मिथुन लग्न भाव में है जिससे काफी संवेदनशीलता और अन्तः प्रेरणा की क्षमता आती है। लग्न भाव पर रहस्यमय राशि कुम्भ से ज्ञान कारक बृहस्पति की दृष्टि है जिससे अपनी वैज्ञानिक सृझबूझ से जातक को ज्ञान के उपहार का संकेत मिलता है। लग्न भाव, चीये भाव, पाचवें भाव और नवम भाव के अधिपति चार ग्रह १० वें भाव में स्थित हैं जिससे जातक एक महान वैज्ञानिक बन गया। नवमाधिपति और दममाधिपति की बीच राशि परिवर्तन योग, १० वें भाव में शुक्त के कारण भालक्य योग और १० वें मान में बुद्ध के नीच मंग योग के कारण जातक को मौतिक शास्त्र में नांबल पुरस्कार मिला। यह द्यान दें कि अन्तः प्रेरणा की राशि मीन का १० वें में उदय हो रहा है। जाइक की खोज एक अन्तः प्रेरणा थी और विज्ञान की दुनिया में महस्वपूर्ण थी।

कुण्डली सं ० १६०

जन्म सारीख ३०--११-१८६ जन्म समय ४-२५ वजे सध्या (स्था. स.) अक्षांश २३°३३' उत्तर, देशा० ९०°३' पूर्व ।



चन्द्रमा की दशा शेष-२ दर्ष 3 महीते ० दिन

वंज्ञानिक — कुण्डली सं० १९० का जातक एक मेघावी, भीतिक वैज्ञानिक, अन्वेपक या और उसने यह सावित किया कि प्रहों और पशुओं के स्वायु तक्ष्रीय लीवन के बीच कोई विभव्य देखा नहीं हो सकती है। तीनों गुम प्रह बुध, वृहस्पति और शुक्र युद्धि, ज्ञान और विवेक के घोतक हैं जिनका लग्न भाव और वन्त्रमा से दूमरे चीये, नवें और १० वें भाव से सम्बन्ध है। १० वें भाव पर यनि की वृष्टि और १० वें भाव में कुम्भ में राहु ने जातक को विज्ञान के रहस्य का ज्ञाता बना दिया। राहु और कुम्म दोनों ही आदर्श वादी हैं और अन्वेषण, अनुसंघान और अदृश्य वस्तुओं में इनका काफी हाथ होता है। दसमाधियति शनि कर्क राश्चि में है और मृतिका राश्चि से अन्व के मंगल से दृष्ट है और वृष्ट कान भी एक फल दायक

राशि है जिससे संकेत मिलता है कि जातक का कार्य क्षेत्र चनस्पति के जीवन से सम्बन्धितं या ।

### कुण्टली संख्या १६१

जन्म तारीख ६-७-१९२० जन्म समय १२–१६ वजे संध्या (भा०स्टै०टा) अकांश १०<sup>0</sup>५० सत्तर, वेशा० ७५<sup>0</sup>४२' पूर्व ।



राह्न की दशा शेष-३ वर्ष २ महीने २ दिन

फिरमी कहानीकार-जुण्डली संख्या १९१ के लग्न में बुध की राशि कत्या डदय हो रही है। १० वें भाव में भी चुद्धि की राश्चि मिथुन है। दसमाधिपति उच्च के इहस्पति के साथ कर्क राक्षि में स्पित है। नवीब में दसनाविपति बुध अनुराजि में है जिसका अधिपति बृहस्पति है। कुण्डली संख्या १९१ एक फिल्मी कहानीकार की है। जल प्रकृति राशि कर्क में बुध बृह्स्पति की युक्ति से जातक भाषुक श्रीताओं के लिए फिल्मी केसक बन गया। १० वें भाव में कुक होने के कारण जातक सिनेमा के लिए लेखक बन गया।

#### क्रुग्डली सं• १६२

जन्म भारीस २१/२२-३-१९०१ जन्म समय ०-३९ बजे प्रातः (स्था०स०) अक्षांत २७° ४५' उत्तर, देशा० ७४° ४५' पूर्व ।



बुझ की दशा शेष-२ वर्ष क महीने ४ दिन

थियेटर का मालिक और साहूकार—कुण्डरी संख्या १९१ में दसम भाव कत्या राशि अष्टमाधिपति वर्गोतम चन्द्रमा और दितीयेश जया तृतीयेश से दृष्ट हैं। दसमाधिपति बुध षडिश और एकादशेश शुक्र के साथ है और पचनेश तथा द्वादशेश मंग न और सिन से दृष्ट है। कुण्डली सं० १९२ का जातक एक बैंकर ( उधार देने वाला ) है और सीनेमा थियेटर का मालिक भी है। दसमाधिपति पर शुक्र और शनि का प्रमान है, दोनों ही ग्रह सीनेमा और इसी प्रकार के सस्ते मनोरंजन के साधनों के कारक हैं। उपन भाव तथा लग्नाधिपति दोनों ही दितीयेश शनि से प्रमावित हैं जो नसमाधिपति और दसम भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। चन्द्रमा की दृष्टि से जातक के काम में जनता के शामिल होने का संकेत मिलता है। साह्कारी सीनेमा धियेटर चलाने के दोनों ही कारोबार में जतता का भाग लेना आवश्यक है।

कुण्डली सं 🕶 १६३

जन्म तारीख ६/७-९-१९३६ जन्म समय ४-३० बजे प्रातः ( भा.स्टै. स. ) अक्षांश ३५°०' उत्तर, देशा० १०६° ०' पूर्व ।

#### राशि

#### नवांश





चन्द्रमा की दशा शेष- ६ वर्ष ११ महीने १६ दिन

विश्वविद्यालय का ठ्याख्याता—कुण्डली संख्या १९३ में वसमेश मंगल वपनी नीच राधि कर्क में स्थित है परन्तु उसका नीचमंग हो रहा है कुहस्पति जो कर्क में से उच्च का होता है, चन्द्रमा से केन्द्र में है। दसमाधिपति की दृष्टि है। जातक एक कालेज में प्रोफेसर हैं। चन्द्रमा और बृहस्पति किसी कालेज या इसी प्रकार की संस्था में शिक्षण का संकेत देते हैं। नवांश में भी दसमाधिपति मंगल बृहस्पति के साथ है।

कुण्डली संख्या १९४

अन्म तारील १३-३-१९४८ जन्म समय १०-३० वजे शतः (भा०स्टै०स०) अक्षांश ११<sup>०</sup>०६' उत्तर, देशा० ७९<sup>°</sup>४२' पूर्व । राजि

नवांक





बुध की दशा शेष-३ वर्ष ९ गहीने २७ दिन

विश्वविद्यालय का व्याख्याता— कुन्डली संख्या १९४ में लग्न से १० वें भाव में मुक्कि का गृह बुध स्थित है जबिक सूर्य और चन्द्रमा से १० वें भाव में बृहस्पित स्थित है। कुण्डली सं० १९४ में ये यह जातक का व्यवसाय मुख्य रूप के कालेज के बोफेसर के रूप में दर्शात हैं। इन तीनों में चन्द्रराधि काफी बली है और नवांश में द्वितीयेश मंगल चन्द्रमा के साथ वृहस्पति की राशि में स्थित है जिससे शिक्षण कार्य और उसी से आय का संकेत मिलता है।

## राजनीतिक शक्ति के लिये राजयोग या योग

प्राचीन पुस्तकों से राजयोग के लिए कुछ योग नीचे दिये जाते हैं—

वित तीन या तीन से अधिक यह उच्च के हों या अपनी राजि में और साथ ही केन्द्र में हों तो जातक एक प्रसिद्ध राजा होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति में पांच वा पांच से अधिक प्रह हों तो साधारण व्यक्ति भी पृथ्वी का शासक बन जाता है। यदि इस प्रकार के योग नाला कोई चहु सूर्य की दाह में न हो तो वह सासक बनता है। यदि उपरोक्त स्थिति में तीन प्रहों के साथ कोई व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेता है तो वह सासक बनता है। यदि उपरोक्त स्थिति में तीन प्रहों के साथ कोई व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेता है तो वह सल्लाहकार या जाकि मौर अधिकार में राजा के बराबर होता है किन्तु वह स्वयं राजा नहीं होता। दो या दो से अधिक प्रह यदि दिन्दल हों तो जातक राजा होता है जबकि ४ या अधिक प्रह ऐसी स्थिति में हों तो एक साधारण व्यक्ति भी राजा बन जाता है। यदमाचार्य जैसे कुछ छेसकों के अनुसार यदि सम्बन्धित सह पापप्रह हों तो जातक एक निष्हुर धाततायी होता है जबकि सुभ यह होने पर जातक एक न्यायप्रिय और सदाचारी राजा बनता है। बराहिमिहिर ने योग और क्रम परिवर्तन के अनुसार ३२ प्रकार के राजयोगों का वर्णन किया है जो निम्निलिसित स्थितियों में उदय होते हैं—-

- (२) अब मंगल, शिन, भृष्टस्यति और सूर्य उच्च के हों और उनमें से एक ग्रह लग्न में ही (४ योग)
- (२) जब मंभल, शनि, बृहस्पति और सूर्य में से कोई तीन उच्च के हों और उनमें से एक लग्न भाव में स्थित हो (९६ मीग)
- (३) यदि उपरोक्त चार ग्रहों में से कोई दो उच्च के हों और उनमें से एक लग्न में हो और चन्द्रमा कर्क राशि में हो (१२ योग)
- (४) यदि उपरोक्त चार ग्रहों में से कोई एक उच्च का होकर लग्न भाव में पडा हो और अन्द्रमा कर्क राशि में हो (४ मोग)

यदि उत्तन या चन्द्रमा वर्गोत्तम ( राखि और नवांता में एक राशि में हो ) और ४,५ या ६ प्रहों द्वारा दृष्ट ही ( चन्द्रमा को छोड़कर ) तो राज योग के ४४ मामले बनते हैं।

यदि लग्नाविपति वर्गोलम नवांश में केन्द्र या नवम भाव में स्थित हो भीर दूसरी और सबमाधिपति चण्च, अपनी राशि या वर्गोतम नवांश में हो तो वह व्यक्ति राजा बनता है। यदि वृहस्पति लग्न भाष में उच्च का हो, जन्द्रमा, सुक्र और बुध ९० वें भाव में उच्च का हो और सूर्य भेष राशि में हो तो जातक एक शक्ति-पाली राजा बनता है। यदि दुध बग्या राशि में हो जो लग्न भाव भी हो, वृहस्पति और चन्द्रमा मीन में हों और शनि तथा चन्द्रमा मकर राशि में हों तो जातक राजा बनता है।

यदि सूर्य और चन्द्रमा मेव राशि में लग्न मान में स्थित हों, मंगल मकर राशि में हो, शनि कुम्म में हो और बृहस्मति धनु राशि में हो तो राजकीय परिवार में खर्पन्न व्यक्ति राजा बनका है।

प्रसिद्ध प्राचीन पुरंसक वृह्ण्यातक में बराहिमिहिर के अनुसार निम्निस्थित दशा या भूक्ति के दौरान राजसत्ता की प्राप्ति होती है--(१) स्वन्धाद में यह या (२) स्वन से ९० वें भाव में स्थित ग्रह या (३) कुण्डली में सबसे अधिक वसी ग्रह ।

निम्निलिखित दशा काल या भूक्ति काल के दौराम राजसत्ता हाथ से निकल जाती है (१) शबु राकि में स्थित ग्रह था (२) अपने स्वामित्व वाली राकि से सप्तम भाव में स्थित ग्रह ।

जैसा कि हमने अनेकों बार उस्लेख किया है, चूँ कि राजयोग जनेक कुण्डलियों में पाए जाते हैं जत: एक होशियार विद्यार्थी को चाहिए कि कुण्डली की जांच करके ही प्रत्येक योग का फल निर्धारित करे।

आसक, निरकुश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की कुण्डली में हमने अपने अनुभव में

शनि की स्थिति पाडे हैं जबकि राष्ट्र के साथ मिश्रित इसकी किरणें लक्ष्यों की प्राप्ति, देश का समेकन, शान्ति और आधिक सम्पन्नता की स्थापना और एक प्रसन्न तथा लुब्ट लोकप्रियशा देती है।

#### कुम्डली सं० १६५

जन्म तारीस ४-६-१८८४ जन्म समय १०-१८ अजे संध्या (स्थान स०) अक्षांश १२<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ७६<sup>०</sup>३८' यूर्व ।



मगल की दशा शेष-प् वर्ष पुष् महीने पुर दिन

कुण्डली सं ० ५९५ राजयोग के सम्बन्ध में फलित ज्यतिष के कुछ जान सिद्धान्तीं का एक विजिष्ट उदाहरण है। कुण्डली संस्था १९५ के जातक ने अपने ४० बर्षी के लम्बे और स्मरणीय शासन काल में अपनी प्रजा के कल्याण की उन्नति के लिए कायद हो कोई जागरूकता और रुचि दिखाई हो,। संतुलित और सूजनात्मक शह स्थिति पर ध्यान दें। चन्द्रमा, राहु और शुक्र की बगोंतम स्थिति पर ध्यान दें। रूपन भाव में उपन का बृहस्पति स्थित है जिससे हंस मीग का सदय हो। रहा है जो एक महत्त्वपूर्ण शुभ योग है अबिक चन्द्रमा तुला राशि में स्थित है जो एक संतुलित राशि है और चतुर्थें अ शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है जो एक अत्युक्तम योग है। इससे ऐसे व्यक्तित्व का संकेत मिलता है जो यद्यपि राजकीय है किन्तु आडम्बर का संकेत नहीं देता है। ११ वें भाव में शनि और सूर्य की युक्ति ने उसे संबंधानिक प्रधान वना दिया और जातक ने किसी अन्य निरंकुश या आदतायी शासक की शक्ति की अपेक्षा अधिक भ्रष्ट और टिकाऊ प्रभाव निष्पादित किया क्योंकि ये प्रभाव थ्यक्तिगत उदाहरण और कार्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त हुए। हंस योग का सम्बन्ध चन्द्र लग्न ने १० वें भाव से है जो स्वयं ही इस उत्तम कक्षण के लिए जिम्मेदार है। लग्नाधिपति केन्द्र में है और वर्गोत्तम है तथा दशमाधिपति उच्च का है जिससे दुसरा प्रवल राजयोग अनता है लग्न से भिन्न केन्द्र भाग में पूर्ण चन्द्रमा की स्थिति स्वयं ही एक राजधीग है जिससे राजकीय परिवार के राजवंशज के जन्म

का संकेत मिलता है। पूर्ण चन्द्रमा की दगींतम स्थिति भी एक अन्य परि-सम्पत्ति है।

इसमें संन्देह नहीं कि सूर्य-श्रनि योग दृति के वारे में उत्तम है किन्तु यह पारिवारिक सौहाई के लिए डीक नहीं है क्योंकि दिवीयेश और सममेश परस्पर कटू सित्र हैं।

मंगल योगकारक है और वह द्वितीय भाव में स्थित है। शनि और मगल परस्पर एक दूसरे से केन्द्र मे हैं और परस्पर विनाञ्ज दृष्टि में अन्तर्प्रत नहीं हैं। राहु उपचय में है। इस प्रकार अन्त तक राजनैतिक जीवन का आइवासन था और उलझन या असफलता का कुण्डली में कोई संकेत नहीं मिल रा है। कुण्डली कुष्णराजा चेडियर IV, मैसूर के महाराजा की हैं।

निम्मलिखित राजयीग पर व्यान हें—

- (१) चन्द्रमा पर अञ्च के वृहस्पति की दृष्टि है।
- (२) लग्न से १० वें मान में और चन्द्रमा से ९ वें माद में बृहस्पति की उच्च स्थिति ।
- (३) बुध मकर से भिन्त राशि में स्थित है जो स्थन (या चन्द्र स्थान) के अनुरूप हैं । और बृहस्पति से दृष्ट हैं ।

क्णडस्री सं ० १६६

जन्म तारीख १४-१२-१८९४ अन्म शमध ३-५ वजे प्रातः (जी. एम. टी.) अक्षांका ५२°१९' उत्तर, देशा० ०° ३०' पूर्व ।



शनिकी दशा शेष⊶9८ वर्ष १ महीने २२ दिन

फल दीपिका के अनुसार यदि एकादशेश, नवमेश और द्वितीयेश में से कोई एक ग्रह ऐसाही जो चन्द्रमा के सम्बन्ध में केन्द्र में स्थित हों तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न व्यक्ति किसी साम्त्राज्य का आसक हीता है।

कुण्डली सं ० १९६ में द्वितीयेस, नवभेग और एकाइशेश क्रमशः मगल, शुध और सूर्य हैं। ये सभी ग्रह चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित है।

कुष्डली संख्या १९६ जार्ज IV की है । याद रखने योग्य निशंख बातें जिन्हें ज्यातिय में लेने की आवश्यकता है ने ये हैं कि पिछली शताब्दी के दौरान दृष्टिश शासन के सभी शासक रानी विक्टोरिया, एडवार्ड VII, जार्ज V, एडवर्ड VIII और जार्ज VI की कुण्डलियों में बृहस्पति जिकीण में स्थित है किन्तु कुण्डली संख्या १९६ में बृहस्पति केन्द्र में है जब मंगल और शिन लग्न में युक्त हो, ७,८ या १० वें शाव पर शुभ यहों की दृष्टि न हो तो जातक आक्रमण कारी होता है, उसमें सहन शक्ति का अभाव होता है और वह कट्टर तथा निष्ठुर होता है। जब मंगल इस प्रकार के विनादक पहलू में शामिल न हो बल्कि यह महत्वपूर्ण स्थित में हो और १० वें भाव ( लग्न या चन्त्रमा से ) से सम्बन्धित न हो तो जातक होशियार, महान और उदार होता है परन्तु यह अञ्चावहारिक, विरोधी, आदर्शवादी होगा किन्तु व्याव-हारिकता का अभाव, संवेदनशील नेता की प्रवृत्ति वाला होगा। जहाँ शनि के दुराप्रही और मंगल के अग्नि तत्व का सभाव हो वहाँ जातक का राजनैतिक जीवन उदासीन हो जाता है।

कुण्डसो सं० १६७

जन्म तारीख २३-प-प्थ९७ जन्म समय प्र-० बजे थोपहर (स्था०स०) भकाब ३० ३८ उत्तर, देशा ५ ५ ४४ पूर्व।



सूर्य की दशा दोष-० वर्ष ४ महीने १४ दिन

कुण्डली सं० १९७ सुकाय चन्द्र बोस की है। लग्न भाव बली है क्योंकि इस पर सिंह राशि से बृहस्पति की वली दृष्टि है। लग्न पर संगल और शनि का गिथित प्रभाव है जिससे स्पब्ट बादिता, मुक्तहस्त और जोश का सकेत मिलता है। ५ वें भाव या अवेग के भाव में स्पित प्रह बृहस्पति है जिसपर मंगल और शनि की दृष्टि है जिसमे यह सकेत मिलता है कि जातक देशभक्ति के जरम स्थान पर होगा साथ ही उसे उदासी भी होगी। जब मंगल और शक्ति का सम्बन्ध ७,८,९ या ९० वें भाव से हो तो समाजवादी प्रकृति हो सक ही है किन्तु इस कुण्डली में इनका सम्बन्ध दूसरे और अरुवें भाव से है अतः जातक हिटलर या उपूस के समान निरंकुश नहीं था।

मुण्डली स॰ १९७ में अतिमहस्वपूर्ण कात १० वें भाव में सूर्य, राहु और बुध का स्थित होना है। यदि की राशि में १० वें भाव में राजनैतिक ग्रह सूर्य राहु से मस्त है जो अति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जातक का पूरा जीवन बृदिस साम्राज्य के सिलाफ युद्ध में बीता। उनके उतार चढ़ाव भरे राजनैतिक जीवन का कारण १० वें भाव में यूर्य के साथ राहु का सम्बन्ध है जो यिन से बृद्ध है।

मंगल लग्नाधिपति है अतः जातक एक क्रियाशील व्यक्ति था। उनके साहस, थक्ति, समझौता रहित, तथा गतिशील व्यक्तित्व ये सारे मेष राक्षि के गुण हैं। कुण्डली सं०१६⊏

जन्म तारीख १४--१९-१८=९ जन्म समय ११-०३ वजे रात्रि (स्था० स०) अक्षांता २५'१४' उत्तर, देशान्तर २५°८२' पूर्वे ।



बुध की दशा शेष-९३ वर्ष ७ महीने ६ दिन

कुण्डली सं० १९८ जवाहरलाल नेहरू की है। यह कुण्डली स० १९७ से विल्युल भिन्न है। यहां पर लग्न भाव में कहें राशि है जो एक कर्म प्रधान राशि है और लग्नाधिपति लग्न भाव में स्थित है—लग्न और लग्नाधिपति दोनों में से किसी का भी मंगल, मेथराशि मा घनु राशि से कोई सम्बन्ध नहीं है। लातक में चन्द्रमा की सभी निरोधताएँ निद्यमान थीं अर्थात् भावुक, कर्मयोगी, अस्थिर, परिवर्तन भील, परिस्थित के साथ समझौता करने वाला, अनिश्चित, कमजोर और हिच॰ किचाहद स्वभाव। भंगल की नौथ स्थित के कारण जातक प्रशासक के रूप में बहु प्रभाव नहीं डाल सका जो वह एक विचारक और राजनीतिज्ञ के रूप में था। १० वि

भाव पर पांच वहीं सर्थात् बृहस्पति, सूर्यं, बुध, शुक्र और संगल की दृष्टि के कारण ही जातक भारत का प्रतिमान बन सका। केन्द्र स्थान में शुक्र, बुध और चन्द्रमा के स्थित होने के कारण राजलक्षण योग बना जिससे जातक कुलीन दन गया।

पंचमाधिपति और षष्ठेश दोनों एक दूसरे से केन्द्र भाव में स्थित हैं जिससे शंख सीग बनता है, लग्न से केन्द्र में शुक्र है जिससे मालब्य योग बनता है जो पंचमहा-पुरुष योगों में से एक है। जीन ग्रह चन्द्रमा, शुक्र और बृहस्पति स्वराधि में स्थित हैं। इन कारणों से और १० वें भाव पर पांच ग्रहों के प्रभाव के कारण जातक (प्रधान मंत्री-शासक बन गया।)

#### कुण्डली संव १६६

जन्म तारीख ८-५-१८६४ जन्म समय ४~२६ वर्ष संध्या (स्था.स.) अक्षांश ६९°-७' उत्तर, देशा० ९४° ३०' पूर्व ।

राधि

नवांश





#### राहुकी दशा शेष-७ वर्ष ३ महीने २७ दिन

नुण्डली सं०१९९ हैरिएस. ट्रमैन की है। वृक्षीयेश और अव्हमेश मंगल लग्न से ग्यारहवें भाग में है और राजनीतिक शक्ति का कारक सूर्य ८ वें मान अर्थात् मृत्यु भान में है। इससे यह संकेत मिलता है कि अपने से पहले के राष्ट्रपति वियोद्धर स्जनेत्र की मृत्यु के बाद दूमैन राष्ट्रपति बना। उच्च का बृहस्पति ग्यारहवें में होते हुए भी नास्तव में १० वें भाव में है। चन्द्रमा से १० वें भाव अर्थात् केन्द्र में स्थित होने के कारण मंगल का नीच भंग हो रहा है जो चन्द्रमंगल योग के कारण बजी है। गज केशरी योग का सम्बन्ध दूसरे, १० कें, जीबे और सातवें भाव में दितीयेश और सवसेश शुक्र (क्रमशः धन और भाग्य , के स्थित हो जाने के कारण

प्रभावों में बीर बृद्धि हो जाती है। अतः लोकतन्त्र के राज्यपति के उच्च पर के लिए जनका चुनाद भाग्य की देन या जो उनके लिए आशा ते परे था। इसका सकेत चन्द्रमा से सानवें भाग में सूर्य की उच्च स्थिति और केतु के साथ सूर्य की युक्ति से मिलता है। केतु और पूर्य के बीच असार २०० से अधिक है जिससे उसपर कोई प्रभाव नहीं है। पंचमाक्षिपति शनि और दशमाधिपति सुध भी युक्ति के कारण राज्योग बना। दहााण्ड के दूसरे माय में अधिकतर प्रहों की स्थिति पर ध्यान दें। अतः नवम, दसम और खारहर्वे माय में अधिकतर प्रहों की स्थिति पर ध्यान दें। अतः नवम, दसम और खारहर्वे मायों पर काकी बल है जिससे भाग्य, कर्य और उसकी प्राप्ति का संकेत मिलता है। प्राप्ति बृहस्पति, मंगल और शनि के प्रभावों से सीमित है। मेष राशि में सूर्य काफी बली है और १० वें भाव में मगल का नीचभग हो रहा है तथा दिखल में है।

हमारे विचार से नवमाधिपति और दसमाधिपति के बीच राजि परिवर्तन के कारण अति महत्त्वपूर्ण राजयोग बनता है, नवम भाद में बुध और वाजि की युक्ति, प० वें भाव में उच्च का बृहस्पति, प० वें भाव में मंगल का नीच भंग और राहु केतु की वर्गीसम स्थित इन सबसे प्रवल योग बनता है।

जातक केंद्र की महादशा में गुरु को भूक्त में राष्ट्रपति बना । शुरू दिनीयेश और नवमेश है तथा मुझ के साथ परिवर्तन योग में १० वें भाव में स्थित है। इस कुण्डली में बुध लग्नाधिपति और दसमाधिपति है। यह अनोखा योग है। दशानाथ केंद्र सातवें मान में वर्गोत्तम में है। वह मंगल की राशि में अपने ही नक्षत्र में है। अतः वह मंगल का फल देने में सक्षय है। यदापि मंगल स्वाधित्व के विचार से अधुभ है, वह चन्द्र लग्न से उत्तम स्थित में है। वह चन्द्रया से दूसरे और सातवें भाव का अधियति है और उच्च के बृहस्पति के साथ १० वें भाव में स्थित है। मगल मुध के नक्षत्र में है। इस सभी कारणों से उच्चराजनीतिक पद का संकंत मिलता है। शुक्र की दशा और शुक्र की भुक्ति के दौरान जातक के राजनैतिक जीवन को समाप्ति हुई। शुक्र राहु के नक्षत्र में है जिसका फल उसे अवदय देना है। राहु लग्न भाव में स्थित है और वृतीयेश तथा अध्यमेश संगल से दृष्ट है। नवाश में भी शुक्र पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। इसके अतिरिक्त राहु मारक है और यह शक्ति शुक्र की प्रथाधीजित कर दी गई है।

कुण्डली संस्था २००

अस्य तारील २९-२-१८९६ समय १-० बजे दापहर (स्था० म०) अक्षांचा २०<sup>0</sup> ३६ उत्तर, देशा० ७२<sup>0</sup>५९ पूर्व ।



शुक्र की दशा लेख-० वर्ष ४ महीने ६ दिन

कुण्डली सं० २०० मोरार जो देसाई की है जो ६९ वर्ष की आगु में प्रधानमंत्री बने। सभी प्रमुख तीन प्रहुं, शन्दि, बहुस्पति और मंगल एक दूसरे से केम्द्र में उच्च के हैं। चन्द्रमा पूर्ण है। षष्ठेश मंगल द्वादकेश शुक्र के साथ अब्दम भाग में स्थित है जिससे विपरीत राज्योग बनता है। पंचमेत्र शुक्र और अब्दमेश शिन के बीच परिवर्तन योग से इसे और बल मिलता है अब्दम भाग में विपरीत में लग्नाधिपति बुध शामिल है और उच्च के दसमाधिपति बृहस्पति से दृष्ट है जिसकी दृष्टि १० वें भाग पर भी है। बृहस्पति पर राजयोग गारक मंगल, शनि, बुध और शुक्र की मृष्टि है जिनमें से प्रथम दो उच्च के हैं और बाद के दो परस्पर परिवर्तन योग में हैं।

जातक बुध को दश्ध और शुक्र की भृक्ति में प्रधान मनी बना। भृक्तिनाथ गुक्र मिथुन लग्न वालों के लिए योग कारक होता है और वह दसमाधिपति उच्च के सृहस्पति से दृष्ट है। वह नियरीत राजयोग बनाने बाला भी है। दशानाथ बुध लग्नाधिपति है परन्तु वह राजयोग बनाने वाले ग्रहों अर्थात् मंगल और शुक्र के साथ है तथा उच्च के दसमाधिपति बृहस्पति से बृष्ट है।

#### कुण्डली सं ० २०१

जन्म तारीख २१-४-१९२६ जन्म समय १-४० बने (जी०एम०टी०) अक्षांत्र ५१<sup>0</sup>३०' उत्तर, देशा० ०<sup>०</sup>०५' पविचम ।



बुध की दशा शेष-११ वर्ष ९ महीने २३ दिन

कुण्डली संव २०१ शामी एलिजाबेथ II को है।

राजकीय ग्रह सूर्य केन्द्र में उच्च का है जिसस राजा के रूप में संवैधानिक प्रास्थिति का सकेत मिलता है। लग्न वर्षोत्तम में है, केतु दर्गोत्तम में है, चन्द्रमा अपनी ही राशि में है, योग कारक शुक्र चौर्य भाव में उच्च का है और एकादशेश मंगल भी उच्च का है किन्तु वह डितीय भाव में चला गया है।

प्रश्नीन पुस्तकों के अनुसार यदि तीन या अधिक ग्रह ज्वन्त के हों और साथ ही केन्द्र में स्थित हों तो जातक काफी प्रसिद्ध राजा होता हैं। इस कुण्डली में तीन ग्रह ज्वन्त के हैं जिनमें से दो लग्न में और एक केन्द्र में हूँ और राहु केतुं दर्गीत्तम में हैं चन्द्रमा अग्नी ही राशि में स्थित है जिससे प्रवल राजयोग वनता है। नदमाधियति सुध नीच का है किन्तु उसका नीच भंग हो रहा है और वह दसमाधियति सुधि और एकादशेश मणल परस्पर राशि परिवर्तन योग में हैं।

जातक जिटेन की राजगद्दी पर शुक्र की रक्षा, राहु की भूक्ति में बैठा।
दशानाथ शुक्र योग कारक होकर केन्द्र में उच्च का है। राशि में वह नवमाधिपति
बुध से युक्त है जबकि भाव में वह राज्य कारक उच्च के सूर्य से युक्त है। भुक्तिनाथ
राहु छठे भाव में वर्गीत्तम में है जो उसके लिए सर्वीत्तम स्थान है। वह बुध की
राशि में है और बुध सवमाधिपति होकर राजयोग बना रहा है। कारक गह के सूर्य
से वृष्ट रसम मान और तीसरे तथा बारहर्वे भाव की शीण अवस्था से एक बेदाग
शासन का संकेत मिछता है और जातक को जनता का गहरा ध्यार मिछा है।

## शक्ति छिन जाना ( राजयोग भंग )

कुण्डली संख्या २०२

अन्म तारीक्ष १—१२—°७५१ अन्म समय ८—० बजे प्रातः (श्यान स०) अक्षांका १३<sup>०</sup> ०' उत्तर, देशा० ७७<sup>0</sup>३५° दूनै ।



मुण्डली सं० २०२ टीषू सुल्तात की है।

इस कुण्डली में राजयोग एक विचित्र ढंग से है। नवमाधिपति सूर्य और रसमाधिपति बुध दोनों ही युक्त हैं। यह धर्म-कर्माधिप योग अति महत्वपूर्ण है। पुध सूर्य की दाह में है और यह कहा जा सकता है कि यह राजयोग के लिए खतर नाक है। परन्तु बुध पर को प्रभाव है उस पर विचार करना आवश्यक है। सम्बन्ध सब्द में वे परिणाम निहित हैं जो परम्पर महत्वपूर्ण हैं। अन्य बाब्दों में यदि धनि भीर सूर्य दोनों एक साथ बुध से सम्बन्धित हों तो सूर्य और शनि द्वारा उत्पन्त योग का प्रभाव बुध को भी अन्तरित कर देता है ज्योतिय को मानक पुस्तकों हे बध्यन से इस कथन को समर्थन मिलता है। इम बुण्डली में प्र ग्रह सूर्य और बुध रे के भीतर हैं, राह बुध और शनि के करीन है, थोड़ी दूरी पर ये सब युक्त हैं। इस प्रकार के ग्रहों के समृह से कारण सामृहिक प्रभाव होते हैं।

एक प्रह सहायक कार्यों को छोडकर निम्निटिखित कार्य करता है। (क) अधि-पति होने के कारण (ख) कारकत्व के कारण (ग) योग की उत्पत्ति के कारण। युक्ति और दृष्टि के कारण वह सहायक कार्य करता है।

अतः सूर्य के कारकत्व का स्थाभाविक कार्य शनि सूर्य की युक्ति के स्वाभाविक कार्य शनि सूर्य की युक्ति के स्वाभाविक कार्य शनि स्थानिक की युक्ति की स्थानिक योग से लिया गया जो काणी प्रभावी है। रूगभग ज्यानिक की सभी मानक पुस्तकों में यह सहमति है कि सूर्य और बुध का योग शुप्त होता है। सारावळी के अनुसार इससे यन में उतार खड़ाब, नम्म बातों, प्रसिद्धि, बादर, राजा की पसन्य, महान व्यक्ति, गोरा बदन, धनी और बछवाळी का संकेत मिळता है। जातक पारिजात के अनुसार इससे ध्यक्ति परिवर्तन्त्री स्थानिक वाला बन जाता है किन्तु वह निद्धान, सुन्दर एवं बळी होता है बराहमिहिर के अनुसार ऐसा व्यक्ति चालाक, तेज, प्रसिद्ध और प्रसन्न होगा।

इसके अतिरिक्त बुध पर लग्नाधिपति बृहस्पति की प्रयल दृष्टि है। बुध के सूर्य के दृष्टे में होने पर ऐसा कहा जाता है कि वह न्यक्ति ओछं निचार वाला होता है और सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। परन्तु इस कुण्डली में पुध पर चृहस्पति की दृष्टि है अतः दाह में होने का महत्त्व काफी कम हो गया है जिससे एक विश्वित राज थोग बनता है। किन्तु चूँकि यह राजयोग बारहवे मान अयांत् हैं:नि भाव में बन रहा है अतः वह इसका पूरा शानन्य नहीं छे सका।

आनक राहु की दया और बृहस्पति की भुक्ति म राजगद्दी पर बैठा। दयानाथ राहु दानि के एसज में है जो चन्द्र छम्न से दससाधिपति है और और पंचमेश सूर्य के साथ सम्बन्ध करके राजगोग बना रहा है। भूक्तिनाय बृहस्पति उपचय में स्थित है और बोगकारक पह सूर्य तथा बुध से युष्ट है।

वध द्वारा मृत्यु के वाद वह राजनैतिक शक्ति को बैठा, १२ वें भाव में राज योग का विचित्र सम्बन्ध है और इसमें नवमाधिपति तथा दसमाधिपति (राजयोग) सम्बन्धित हैं और द्विनीयेश भी सम्बन्धित है।

#### कुण्डली सं≉ २०३

जन्म तारीस ४१-८-१७६९ जन्म समय १०-२४ अजे प्रात: (ध्वा०स०) अक्षांश ४१<sup>0</sup>५५' उत्तर, देशर० ५<sup>0</sup> ४९' पूर्व ।

राशि

नवांश





सूर्य की दशा क्षेष-१ वर्ष ६ महीने ६ दिन

कुण्डली सं० २०३ नेपोलियन बोनापार्ट की है।

इस मुख्डकी में अनेक राजयोग हैं जिससे जातक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि सम्पूर्ण यूरोप उसके पैरी के भीचे या। यरन्तु राजयोग काफी निर्वेक था जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ही कम उस में उसके राजनैतिक जीवन की चींव उह गयी।

चतुर्णेश तथा पंचमेश शिन नवमाधिपति के साथ १० वें है जिससे प्रवल राज पीग बनता है। दसमाधिपति बृहस्पति की दृष्टि से इसकी और बल मिल गया को चतुर्थेश शिन के साथ राशि परिवर्तन योग में है। चन्द्रमा जिस नवाश में है उसकी अधिपति बृहस्पति लग्न भाव में स्थित है। विभिन्न योगों के कारण सभी महत्त्वपूर्ण प्रह ९,१० और ११ वें भाव में स्थित हैं। राजकीय ग्रह सूर्य एक दिशेश होकर १५ कें भाव में स्थित है जब कि युद्ध का ग्रह मंगल भी सिंह राशि में हैं किन्तु ५२ वें भाव में। इतके परिणामस्बरूप जानक ने अपनी तलवार से प्रवल सामाज्य की स्थापना की। राजयोग पर मनेक बुरे प्रहों के प्रभाव हैं जिसके परिजामस्वरूप उसके जीवन काल में ही साझाण्य का नाज हो गया। १० में भाव में जो राजयोग बना है उसमें भुध और शनि रूपभय १० के आसपास हैं। जबकि शनि वास्तव में शुन प्रह है, खुध के १२ वें भाव के स्वाभित्य के कारण शनि को नाश और हानि का गुण प्राप्त हो गया। यह एक संतुष्टित प्रवल राजयोग का उदाहरण है और योग बनाने वाले यहां की दशा नहीं विली।

राहु की दशा और मंगल की भुक्तिमें जातक ने स्वयं को सम्राट वोषित किया। दशानाथ राहु कम महस्वपूर्ण स्थिति में है। वह तीसरे भाव में बली है और लग्ना- धिपित शुक्र से दृष्ट है। वह केंद्र के नक्षत्र में है जो नदमभाव में या भाग्य स्थाव में स्थित है। नवांश में वह उच्च चे सूर्य के साथ है और मंगल से दृष्ट है। चूंकि राहु केंद्र के नक्षत्र में है और कुजबद केंद्र के अनुसार केंद्र को मंगल का फल देना चाहिए और चूँकि दूसरी और राजकीय और इम्पीरियल यह सूर्य के साथ मंगल की युक्ति है अतः राहु और मंगल के प्रभावों के दौरान जातक सम्राट बना। किन्तु राहु और मंगल की प्रभावों के दौरान जातक सम्राट बना। किन्तु राहु और मंगल विनाशकारी गुण से रहित नहीं हैं। राहु बृहस्पति की राशि में है और मंगल १२ वें भाव में है।

जातक ने वृहस्पति की दशा और शुक्र की मुक्ति में गर्दी का त्याग कर दिया। सामन्यतः वृहस्पति के दशाकाल और शुक्र के मुक्तिकाल में विपरीत फल होता है। इसके अदिरिक्त इस कुण्डली में दो प्रतों में पैतृक बृहिया हैं। जब लगाधिपति जिकीण भाव में स्थित हो और पण्डेश से कृष्ट हो तथा शिन, मंगल, राहू या केंद्र से गुक्त हो नो बन्धन योग अनदा हैं। यहां पर दशानाण बृहस्पति पीड़ित हैं क्योंकि वह तीसरे और छठे भाव का अधिपति हैं। मुक्तिमाथ शुक्र मक्पि नवम भाव में है, यह बृहस्पति से दृष्ट है और केंद्र से गुक्त है। जातक सूर्य की मुक्ति के दौरान अन्ततः बाटर लू में पराजित हुआ। मंगल की गुक्ति के कारण सूर्य दुरा बन मया है।

इस कुण्डलों में राजयोगों में विनाश का बीज है। ठीक १० वें भाव में शिन की स्थिति और नवांश में राजकीय यह सूर्य पर मंगल राहु और केतु के बुरे प्रभाव के कारण जातक के विनाश का सकेत मिलता है।

### कुण्डली सं• २०४

भन्म तारीस २९-७-१८८३ जन्म समय २-० बजे संख्या (भा. स्टै. टा) मक्षांश ४९<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ६६<sup>०</sup> यूर्व । राशि

नदांश





चन्द्रमा की दशा छेष-इ वर्ष = महीने २६ दिन

कुण्डली से॰ २०४ में प्रथम प्रभाव जानने के लिए हमें सर्व प्रथम कुण्डली के व्यक्षिपति पर विचार करना चाहिए। लान बृदिनक राशि है। लग्नाधिपति मंगल कज़ुम यह गिन के साथ सातर्ने भाव में स्थित है और लग्न पर दृष्टि उन्ल रहा है। नवांश में लग्न कर्क है और मंगल नीच का है किन्दु नीचमंग्र हो रहा है।

हिन्दू ज्योतिष के अनुनार यदि मन्द्रम भाव में शुभग्रह विशेषकर बृहस्पति और भुक्र स्थित हो तो अमुर योग बनता है इससे जातक तानाशाह बन जाता है और उसे दूसरों के करूट में आनन्द आता है। मन्त्रेश्वर के अनुसार ''अमुर योग में उत्पश्च व्यक्ति कमीना, शूटा होगा और दूसरों के कामों को नन्द करेगा। हमेना ही अपना हित चाहने चाला होगा, वह जिद्दी होगा, नीच काम करेगा और अपने ही पापों के कारण वह दयनीय हो जायेगा और दुष्कमं करेगा।'' चन्द्रमा से बृहस्पति और शुक्र की स्थित पर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे प्रवल धन योग बनता है। इसके जतिरिक्त चन्द्रमा से शनि योग कारक है। अतः शनि की दशा में जो १९२० के आसपास आरम्भ हुई, जातक तानाशाह के रूप में उच्चतम स्थान पर पहुँच गया। चन्द्रमा से १० वें भाव पर शनि की दृष्टि है, लग्न से दसमाधिपति अर्थात् सूर्य पर भी शनि की प्रथल धृष्टि है। यही वह पहलू है जो आतक के विनाश के लिए जिम्मेवार है।

लग्न से शनि शुभ नहीं है जबिक जन्द्रमा से वह शुभ है शिन की दक्षा १९४७ तक थी। यगनी दक्षाकाल के प्रथम अर्द्धींख में उसने उत्तम फल दिया जबिक दूसरे अर्द्धींश में असने बहुत जराब एक दिया।

जातन ने शिंग की दशा और चन्द्रमा की भुक्ति में दिलीय विषय युद्ध में प्रवेश किया १७ वें भाव में मंगल के साथ इस सभी ग्रहों की स्थिति पर घ्यान हैं शिंग सप्तम और अब्दम भाव का अधिपति है और १२ वें भाव में स्थित है जबकि भुक्ति- माथ लग्नाजिपति भी १२ वें भाव में स्थित है जिससे हानि का संकेत मिलता है। शनि ने सालभी महत्त्वाकांक्षा के लिए और स्वअतिकथन के लिए प्रसोधन दिया।

नवास में चार ग्रहों चन्द्रमा ( लग्नाधिपति ) सनि ( अब्द्रमाधिपति ), सुक्र (एकादशेस) और बृहस्पति (अब्देश) का सम्नेलन है ये सभी १२ वें मान अवित् हानि भाव में स्थित है। ग्रहों के इस सम्मेलन का पूरा महत्त्व है और इससे जातक अविक बली, वेचैन और विषटन कारी बन नवा।

कुण्डली सं० २०४ में नवम भाव में सूर्य की स्थित और उसपर शनि की दृष्टि, सातवें भाव में चन्द्रमा के साथ शनि बीर मंगल की युक्ति जिसपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है और १० वें भाव पर मंगल की दृष्टि पर हमें ह्यान देना है जिससे जातक के जीवन में उत्थान, उसके तानाशाह बनने और उसके प्रचण्ड अन्त का संकेत जिलता है। पदांश लग्न से १२ में भाव में चार बहों की स्थित पर भी ह्यान में

### कुण्डली संव २०५

जन्म तारीक्ष ९-९-१९९३ जन्म समय ९-३० बजे प्रातः (पी.एस.टी.) अज्ञास ३३<sup>०</sup>५३' सलर, देसा० १३७<sup>०</sup>४९' परिचम ।

राशि



नवांश

मंगल की दशा श्रेष-४ वर्ष १ महीने ४ दिन

कुण्डली सं० २०५ रिचडं निक्सन की है':

उन्न भाव में सिंह है और दसमाधिपति शुक्र तथा सप्तमाधिपति शनि के बीच राशि परिवर्शन योग है। उन्नाधिपति सूर्य चतुर्थेश नवमेश योगकारक संगठ पंचमा-धिपति बृहस्पति और दिशीयेश और एकादकेश बुध के साथ पांचवें भाव में मित्र राशि में वर्गोत्तम है। राशि कुण्डली में अपनी ही राशि में राशि स्वामी बृहस्पति के साथ एक प्रवट राशि में चार प्रही का सम्मेलन और वशंश में उसकी उच्च स्थिति से प्रवल राज्योग बनता है। हादशेश सन्द्रमा के छड़े भाष में स्थित होने के कारण विषरीत राज्योग बनता है।

जातक बुध को दशा और बुध की भुक्ति में राष्ट्रपति खुना गया। बुध बोध कारक बंगल के साथ समान हिंधी पर नवीरा में अपनी ही राशि में स्थित है। बह बुध की दशा और सूर्य की मुक्ति में दूसरीबार की राष्ट्रपति चुना गया। ववमा- धिपति मंगल और पंचपधिपति बृहस्पति के साथ पंचम आब में वगोंताम लग्ना- धिपति के रूप में सूर्य ने भाग्य या राज्य प्रदान किया। राज्योग वाले तत्त्व में बुरे तत्त्व भी हैं। चन्त्रमा से १२ वें भाव में ४ ग्रहों की मुक्ति है। रूप में भाव में शानि विल्कुल ही वांखित नहीं है नयोंकि यद्यपि इसने बारे में सफलता प्रदान की पर इसने पराजय भी दी और राजनीति में तिरस्कृत किया। एक कष्टकारक अपयश्च के बाद उसका विनाश हुआ जिसमें दुध की दशा और चन्द्रमां की मुक्ति में प्रष्टाचार के बारोप शामिल थे। यद्यपि बुध केतु के मक्षत्र में सम्बन्ध द्वारा उत्तम स्थिति में है। केतु भारक स्थान में स्थित है। मुक्तिनाथ चन्द्रमा हानिभाव का अधिपति है और छठे भाव दुःस्थान में स्थित है। यह कुध्वली राजयोग के नाश का एक खबाहरण है जो ५० वें भाव में शनि बनाता है।

## कुण्डली सं० २०६

जन्म तारीख १९-१९-१९९७ जन्म समय ११-१३ बजे रात्रि ( भा.स्टै.स. ) अक्षांस २५°२७' उत्तर, देसा० वर्षप्रविष्



सूर्यं की दशा शेष-१ वर्षं ३ महीने २५ दिन

मुण्डली संस्था २०६ इंदिरा गांधी की है।

इस कुण्डली में लग्नभाव में कई राशि है जिसपर वहां के अधिपति चन्द्रमा की दृष्टि है को सप्तमाधिपति शनि के साथ राशि परिवर्तन योग में है। नयमा-विपति बृहस्पति और तृतीयेश तथा द्वादशेश बुध वर्गोत्तम में हैं। एकादशेश और षण्डेश क्रमशः शुक्त और बृहस्पति परिवर्तन योग में हैं। इसी प्रकार द्वितीयेश और पंजमेश क्रमशः सूर्य और गंगल भी परिवर्तन योग में हैं। प्रहों के १ सेट परिवर्तन योग में हैं, यो यह वर्गोत्तम नवांश में हैं और राहु छठे भास में है, ये सभी प्रवल राजगीग हैं जिससे जातिका प्रधान मंत्री बनी। इसके अतिरिक्त बुध और शनि मक्षण परिवर्तन में हैं, ये एक दूसरे के नक्षण में स्थित हैं। राहु और केतु भी परस्पर एक दूसरे के नक्षण में स्थित हैं। राहु और केतु भी परस्पर एक दूसरे के नक्षण में स्थित हैं।

जातिका बृहस्पति की दशा और सूर्य की भृक्ति में प्रधान मंत्री बनी। सूर्य वसमाधिपति योगकारक मगल के साथ राशि परिवर्तन में हैं। सूर्य मंगल से दृष्ट हैं और नवाश में राजकीय राशि सिंह में स्थित है। दशानाथ मुख्यत: राजयोग फल बेने की स्थित में है क्योंकि वह स्यारहनें भाव में वक वर्गोत्तम में है। इसके अतिरिक्त दशानाथ और मुक्तिनाथ में परस्पर दृष्टि परिवर्तन है। इस कुण्डली में राजमंग के बीच हैं। प० वें भाव पर एक धाग धानि की दृष्टि है जो ककं लग्न के लिए मारक बीर अञ्चल ग्रह है। इसके अतिरिक्त वह हतीयेश और द्वादशेश बुध के नक्षत्र में स्थित है। वानि की दशा और शुक्त की भृक्ति में खातिका की शक्ति रातों रात खिन गई। व केवल दशा और भुक्तिनाथ षष्टाष्टक में हैं बहिक ज्योतिष के मानक नियमों के अनुसार शनि और शुक्त की अवधि राजयोग के लिए घातक होती है। भृक्तिनाथ शुक्त छठे भाव में ग्रह्त है। दशानाथ शनि शत्र की नक्षत्र में स्थित है।

कुण्डली संख्या २०७

जन्म तारील ५-१-१९२८

जन्म समय ४-२९ बजे संध्या (स्था.स.)

अक्षशि २७° २७' उत्तर, देशा० ६०°८' पूर्व।



मंगल की दका रोष-- ३ वर्ष ९ महीने २७ दिन

कुण्डली संग २०७ जुल्फिकार अली भृद्दी की है।

चन्द्रमा से केन्द्र में स्वराक्षि के बृहस्पति और उच्च के चन्द्रमा से दुष्ट बृदिचक में शुक्र, क्षति, केलु और भंगल के समूह से प्रवल राजयोग वनता है। लग्न से विचार करने पर लग्नाधिपति बुध और सूर्ध, बादशाही का कारक, सातर्वे आद में सुध-आदित्य योग बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के काफी निकट हैं।

दसमाधिपति दुहस्पति केन्द्र में अपनी ही राशि में स्थित है। लग्न से पनमा-धिपति शुक्क, एकादशेश मंगल और योग कारक शनि की पृक्ति से तानाशाही के जन्म और इसकी पृष्ठभूमि का योग बनता है। चन्द्रमा से क्रमशः साववें और प्रवें भाव में शुक्क और बुध द्वारा अधियोग का महत्त्व है क्योंकि योग की धुरी उच्च की है। खुश्चिक राशि में मंगल द्वारा हचक योग और शशि मंगल योग जी बली चन्द्रमा और मंगल से बनता है, के कारण कुण्डली को अगिरिक्त यस निस्ता है।

जातक शनि की दशा और बुध की भुक्ति में प्रधान मंत्री बना। शनि लग्न और चन्द्रमा दोनों से योग कारक है और लग्नाधिपति बुध के नक्षत्र में है। बुध ७ वें भाव में केन्द्र में राजयोग कारक सूर्य के साथ स्थित है और वह चन्द्रमा से अध्यम भाव में है जो किसी देश पर प्रभुसत्ता देता है।

लम्न में छठे भाव में राजयोग बनता है। बतः इसका अवश्य भंग होना है। इसके अतिरिक्त राजयोग को अधित करने नाले छागा प्रह् योग के फल को खराब करने के लिए काफी खतरनाक हैं। इसके परिणामस्वरूप जातक को अभि भी दणा और चन्द्र ना भी भूकि में राजसक्ता से हटना पड़ा। दक्षानाथ न केवल नवमाधिपति है बिल्क वह अध्यमाधिपति भी है और एक मगुभ भाव में स्थित है। भूकिनाथ चन्द्रमा, योग की धुरी राहु के माथ दुश्थान में स्थित है जिससे राजयांग भंग हुआ।

नीनमंग राज्योग — जीविका के साधन के अध्ययन में ग्रह योगों के दो महरमपूर्ण सेटों को हिसाब में लेना चाहिए। कुछ ऐसे कोग होते हैं जो ऐओआराम और सम्पत्ति की गोद में जम्म छेते हैं और अनि स्थनीय जीवन विताते हैं। कुछ छोग ऐसे होते हैं जो दयनीयता और वरिव्रता के बीच जम्म छेते हैं किन्तु वे काफी मशहूर समाज और राजकीय स्थिति में पहुँच जाते हैं। प्रथम सेट के सीय को राजयोग भंग कहते हैं और दूसरे सेट को नीचमंग राजयोग कहते हैं। भंग का अर्थ है दूट जाना, हानि या बवांदी। जो छोग साधारणत: किसी बच्य की मद्दी पर आसीन होते हैं वे छोग सामान्यत: कम स्तर के छोगों में से होते हैं। विश्व के कुछ महान छोगों की वृत्ति से उन मोगों के सेट स्पष्ट होते हैं जिसे नीचभंग राजनयोग कहां जाता है।

#### कुण्डली सं० २०८

अन्म तारीख =-१२-१७२२ जन्म समय २-१४ वर्ज प्रातः (स्थाः स्टैःः) अक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७७° ३४' पूर्व राशि शब्द ह १ व प्

नवांश



बुध की दशा शेष-१५ वर्ष म महीने ३ दिन

कुण्डली सं ० २०६ (हैदर अली) नीचभंग राजयोग का एक विकित्र उदाहरण है। जातक का काफी उच्च पद पर उत्थान बिल्कुल ही निम्न अंभी से हुआ। लग्नाधिपति शुक्र चौथे मान में है। चन्द्रराशि स्वामी मंगल शुभ यह वृहस्पति और बुध तथा शनि और सूर्य के साथ यहां स्थित है। धन और वक्तक्य मान में यहां के अनोले योग से जातक एक असामान्य समता बाला व्यक्ति होता है। दूसरे मान में काफी प्रवल योग बन रहा है। चन्द्रमा सीच का है किन्तु उसका नीचभंग हो रहा है। खाली जैव बिमा किसी शिक्षा के आरंग करके जातक ने एक सामाज्य कामम किया जिसके सामने विदेन की अनुशासनगढ़ सेना महीं दिक सकी, ऐसा स्थान बना लिया और ऐसा राजनेता बना जिसका कोई मिसाल नहीं है।

नीचभंग राजयोग के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण योग नीचे दिए जाते हैं-

- (१) यदि १०, ११ और ३ रे मान में शुमग्रह हों तो राज योग ननता है।
- (२) यदि कोई यह नीच का हो और वहां का राशि स्थामी या जो ग्रह वहां उचन का होता है वह ग्रह चन्द्रमा या लग्न से केन्द्र में हो तो राज योग का फल होता है।
- (३) यदि कोई ग्रह राजि में नीच का हो परन्तु नवांश में उक्च का हो सो राज योग बनता है।
- (४) १२ वें भाव में बृहस्पति और ११ वें भाव में शनि (नीच का) राजयोग बनाते हैं।
- (१) यदि बुझ लग्न में उच्च का हो, बृहस्पति मीन राशि में हो, श्रीन कर्क में हो, गुरू धनु में हो और सूर्य तथा मंगल नीच के हों तो राजधीय अनता है। इस योग में यह ज्यान देना होगा कि सूर्य और मंगल दुःस्थान के अधिपति है और अतः यदि वे निर्धल हों तो राजयोग बनता है।

## एकादश भाव के सम्बन्ध में

एकादका प्राव लाभ, बड़ा भाई, भिन, बिधाहण, दयसीयता से मुक्ति और प्रसन्नता के लिए होता है। ११ वें भाष पर बुरे प्रमान होने के फलस्कप माई; भिन्न की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, दु:सी और अप्रसन्त समा-चार मिल सकता है। समस्त कुण्डली और पीड़ित प्रहीं की जीच के बाद ही फल के सही स्वरूप का पना लगाया जा सकता है। कुछ सीमा तक एकादरा भाव का सम्बन्ध विवाह से भी होता है।

#### प्रारंभिक विचार

एकादवा भाव के महत्त्र के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्यों के सामान्य बल का अध्ययम अवश्य करना चाहिए (क) मार्च (ख) अधिपति (ग) कारक और (घ) तस भाव में स्थित प्रहा एकादश भाव से सम्बन्धित कुण्डली में योग को भी हिसाब में केना चरहिए।

हम सर्वप्रथम सामान्य योगों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ग्रहों के प्रभाव पर विचार करेंगे।

## विभिन्त भावों में एकावशेश के फल

प्रथम भाव—जातक एक धनी परिवार में जन्म लेगा। वह काफी धन अजित करेगा। लग्न में एकादकेश के बली, मध्यम या कमजोर होने के अनुसार जातक काफी धनी, मध्यम वर्ग या साधारण धनी परिवार में जन्म लेगा।

द्वितीय भाव—जातक अपने वडे शाइयों के साथ रहेगा। यदि वहाँ पर शुभ ग्रह हों तो मौहादंपूर्ण सम्बन्ध होता है। यदि वहाँ पर अशुभ ग्रह हों तो पारिवारिक कट रहता है किन्तु एक साथ रहते हैं। जातक वाणिव्यिक प्रतिष्ठानों और वैकिंग कारोबार से छन कमाता है। मिनों के साथ कारोबार से बच्छा छाभ होगा किन्तु जब अशुभ ग्रह संबंधित हों हो जनतक को मिनों के कारण काफी हानि हो सकती है।

तृतिय साद—जातक एक नायक या संगीतक होगा और जनसे धन कमाएगर। भाई के साह्या में भी शाभ का संकेत मिलता है। उनके अनेक सिव होंगे और उनके पड़ोमी उनकी मदद करेंगे। बुरे प्रमानों का विपरांत फल होता है। चतुर्यं भाव — जातक को भू सम्पदा, किराया और मूमि के उत्पादों से लाम होता है उसकी मां एक मुसंस्कृत और विशिष्ट महिला होगी। वह विभिन्न विषयों में अपनी विद्वाता के लिए प्रसिद्ध होगा। वह आराम का जीवन व्यतीत करेगा। उसकी पत्नी अनुरक्त और आकर्षक होगी।

पंचम भाव-जातक के अनेक बच्चे होंगे जो नीवन में सम्पन्न रहेंगे। नह सट्टा से काफी धन अजित करेगा। यदि एकाददोश पीड़ित हो तो वह जुआरी होगा और मूर्खता भरे उद्यम में रहेगा। यदि एकाददोश लाभप्रद स्थिति में हो तो जातक एक पवित्र व्यक्ति होगा और अनेक दृढ़ प्रतिज्ञ कार्य करेगा जिससे उसकी सम्पन्नता में दृद्धि होगी।

छठा भाव—जातक को मामा, मुकदमा और निसंग होन से आप होगी।
यदि एकादशेश छठे भाव में पीढ़ित हो तो जातक दो व्यक्तियों मे शगड़ा लगाने
वाला, अन्य के समड़े में पड़ने वाला और असामाजिक कार्य करने वाला होगा।
यदि एकादशेश पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो तो इसी प्रकार के कामों में जातक
को हानि हो सकती है।

सप्तम भाव-जातक अनेक बार विवाह करेगा । वह विदेश में धन कमाएगा। यदि एकादशेश पर बुरे प्रभाव हो तो जातक बदनाम सित्रयों के साथ सम्बन्ध रखेगा। वह शरीर का व्यापार करेगा इसी प्रकार का अनैतिक काथें करेगा। यदि एकादशेश बली हो तो जातक केवल एक बार विवाह करता है किन्तु वह धनीं और प्रभावकारी स्त्री होती है।

अब्दम भाव—यद्यपि जातक जन्म के समय काफी धनी होता है, उसपर अनेक विपदाएँ जाती हैं और उसका काफी धन खर्च हो जाता है। वह चोरों, धोखें बाजों और ठगों से पीड़ित होगा। यदि एकादशेश अधुभ नक्षत्र में हो तो जातक भीख मांगकर अपनी जीविका चलाने पर बाध्य हो जाता है।

नवम् भाव—असे काफी पैतृक सम्पत्ति विरासत में मिलती है और जीवन में काफी भाग्यशाली होता है। उसके पास अनेक मकान, सवारी और सभी प्रकार के आराम के साम्रत होंगे। वह मामिक विचार वाला होगा और धार्मिक साहित्य का प्रचार करेगा। धर्मार्थ कार्य करेगा और धर्मार्थ सस्थाओं की स्थापना करेगा।

दसम भाव — जातक अपने कारोबार में काफी सफल रहेगा और अच्छा लाभ कमाएगा। उसका बढ़ा भाई भी उसके कारोबार में मदद करेगा। यह अपने अध्ययन वे लिए पुरस्कार का धन प्राप्त करेगा। ग्रह के ग्रुभ या अधुभ स्वरूप के आधार पर वह उत्तम या पटिया साधनों से धन कमाएगा। एकारका भाव जातक के बनेक भित्र और बड़े भाई होंगे जो उसके जीवन में उसकी सहायता करेंगे। पत्नी, घर, बच्चों और आराम के साथ जीवन में प्रसन्न रहेगा।

द्वादश भाव- उसे कारोबार से हानि होगी। उसका बड़ा भाई बीमार रहेगा और उसकी बीमारी पर काफी व्यय होगा। जातक के एक बड़े भाई की मृत्यु भी हो सकती है। उससे यदा कदा दण्ड और जुमीना का भूगतान करना होगा और वह अनेक पारिवारिक निम्मेदारियों से दशा रहेगा।

ये फल साधारण हैं और अन्य तथ्यों का माप लिए विना इसे लागू नहीं करना चाहिए। सत्याचार्य के बनुसार यदि एकादशेश किसी बुरे नक्षत्र में स्थित हो अर्थात् वहाँ से ३,५ या ७ वें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक आणिक सकट और दरिद्रता में रहता है। यदि ११ वें भाव के दोनों और शुभ यह हों या अन्यथा स्थिति पक्ष में हों लो जातक का वहां भाई बलशाली होता है। अतक अपनी माँ के माध्यम से काफी धन कमाएगा। ११ वें भाव में शुभ ग्रह हों तो उस भाव के महत्त्व में वृद्धि होतो है जबकि अशुभ ग्रह इसकी कोटि और मात्रा में कमी लाते हैं।

## महत्त्वपूर्ण योग

यदि ११ वें भाव में शुभ ग्रह हो हो जातक इमानदारी और उत्तम साधनों से धन शास करता है। यदि ११ वें भाव में अशुभ पह हों तो जातक अप के अनुनित और फ्रब्ट साधनों का सहारा छेता है। यदि वहां पर शुभ और अशुभ दोनों हो ग्रह हों तो कभी अनुभित और कभी उचित साधनों का सहारा छेगा। यदि ग्यारहवें भाव में बली सह स्थित हों तो जातक के पास सवारियों, अंगला तथा आराम को सभी वस्तुएँ होगी। उसकी पत्नी कुलीन और सुन्दर होगी और अच्छे कपड़ों, भोजन और आमोद की शीकीन होगी।

यदि ग्यारहवें मान में कमजोर अयति ग्रस्त, दवे हुए या ग्रह गुढ़ में पराजित या शत्रुवर्ग में स्थित ग्रह हों तो सम्पन्त परिवार में जन्म लेने के वावजूद जातक सब कुछ खो देगा और निरादर में साथ घूमना पड़ेगा।

१९ वें भाव में स्थित ग्रह के स्वभाव से लाभ के साधन का संकेत मिलता है।
यदि १९ वें भाव में सूर्य हो तो जातक को पैतृक सम्पत्ति मिलती है। यदि चन्द्रमा
हो तो मां, समुद्री खत्पादों, मोती, दूध, फार्म, फलों के बाग और मद्यशाला से सन कमाता है। यदि मंगल हो तो फैक्ट्री, मुकदमा, भूमि और किराया तथा स्व परिश्रम से घन कमाता है। यदि बुद्ध हो तो शिक्षण, लेखन, मिश्रों या चाचा के साध्यम से घन कमाता है; यदि बृहस्पति हो तो श्रान धर्म, साहित्य के माध्यम से सम्बन्त पुत्री के साध्यम से अन कमाता है। यदि शुक्ष हो तो पृश्य, नाटक, सीनेमा, लिख कला, संगीत और स्त्रियों के नाध्यम से आय में वृद्धि होती है और यदि सनि हो तो उद्योग, अम के कृषि माध्यम से धन धाता है।

यदि सम्माधिपति, दितीयेश और एकादशेश मित्र रांशि में हों तो बाय का सम्मानित कायों के लिए प्रयोग होता है अर्थाद शिवत और श्रमार्थ । यदि दितीयेश और एकादशेश बुरे प्रधाव में हों और लग्नाधिपति के शत्रु हों तो शराब और स्त्रिमों पर व्यय होता है। यदि एकादशेश लग्न या विकोग में उत्तम क्षिति में हो या अञ्चन पह ११ वें माव में बकी हो तो जातक के पास प्रचुर शन होगा ।

यदि एकादश नाव में मंगल हो और लग्न चर राजि में हो तथा वच्छेत से दृष्ट हो तो जातक काला जादू और इसी प्रकार के नाघनों द्वारा प्रापरेशन के कारण सारीरिक रोग और दुषार से पीड़ित रहेगा। यदि ५१, ५, ५ और ३ रे मान पर अशुभ पहों की दृष्टि हो तथा कोई गुभ दृष्टि न हो तो जातक को कान की बीमारी होतो है और वह बहुरा होता है। यदि बुरे प्रमान काफी हैं और तीसरा तथा ५५ वो भाव अशुभ यहों के घेरे में हो तो वह एकदम बहुरा होगा। यदि शुभ यहों की इस्का बहुरापन का संकेत मिलता है। यदि ५१ वे भीर तीसरे मान पर शुभ और अशुभ दोनों यहों की दृष्टि हो तो कान की बीमारी हो सिकती है किन्तु बहुरापन वहीं।

यदि लग्नाधिपति केन्द्र में, दसमाधिपति यथि पात्र में और नवमाधिपति ११ वें भाव में हो, तो जातक को राज्योग का फल मिलता है और दीमें जीवन होता है तथा शासक भी यन सकता है। यदि जन्द्रमा और सनि ११ वें भाव ने सम्बन्धित हों हो जातक कासक यन सकता है मले ही वह साधारण परिस्थित में पैदा हुआ हो, यदि दितीयेका, नवमेश या एक देशेश जन्द्रमा से केन्द्र में स्थित हो और ११ वें भाव का समिपति बृह्मपति हो तो इसी प्रकार का फल होता है।

कान से केन्द्र मा जिकोण में लग्नाधिया जिस नवांत्र में स्थित है उसका विधिपति मा उन्न में मा बली एकादश भाव जातक को ३० वर्ष की आयु के बाद सुस देता है। लग्नाधियात, दितीयेश और एकादशेश यदि वपने ही भाव में हो ता जातक काफी धनी होता है। यदि दितीयेश और एकादशेश नित्रयह हो और लग्न भाव में स्थित ही या वे बली होकर १९ में शाव में स्थित हीं ( मर्थाह उनमें से एक अपनी राशि या भित्रराशि या जन्म का हो ) अथवा यदि लग्नाधिएति, दितीयेश और एकादशेश तिकोण या केन्द्र में मुक्त हों सो जातक प्रजुर धन प्राप्त करता है।

यदि द्वितीयेश और एकादकेश भाव परिवर्तन थीए में हीं या यदि रूमाधिशति

दूसरे भाव में हो और द्वितीयेश १९ वें भाव में हो या वदि एकाव्येश छान भाव में हो से आतक काफी राध्यसि प्राप्त करता है।

यदि लानेश, द्वितीयेथ, नवमेश और एक। दशेश अपने उच्च के नवांश में हीं या वैशेषिकांश (अपने मूल विकोष या उच्च स्थिति या दीर या उससे अधिक वार अपने वर्ग में हो तो जातक करोड़ पति बनता है।

## एकादश भाव में ग्रह

भूयं — जातक की बायु छम्बी होती है और यह काफी धनी होता है। उसकी पत्नी, बक्षे और अनेक नौकर होंने। उसे राजकीय और सरकार की ओर से पक्ष मिलता है और उसे बिना अधिक प्रयास के सफलता मिलती है, यह दूरदर्शी और सिद्धान्तवादी होगा।

चत्रमा—जातक कुलीन, उदार और धन पत्नी और बच्चों वाला होगा। वह स्वभाव से व्यात्मविश्लेषी और धान्तिप्रिय होगा, दह कारीबार में अच्छा लाम करके प्रसिद्ध होगा। उसके पास काफी मूणि होगी और अपने प्रयासों में स्थियों की सहायता प्राप्त करेगा।

मंगल-जातक निपुण और प्रभावकारी बक्ता, होशियार और अमीर होगा प्रन्तु व्यसनी होगा, भू सम्पति प्राप्त करेगा और उच्च वर्ग में अपना कांकी प्रभाव रक्षेगा!

बुध — जातक अनेक विज्ञानों का विद्धाल होगा। नह तेज बुद्धि वाला होगा, धनी, विश्वासी और मुखी होगा। उसके पास अनेक विश्वासी नौकर होंगे और वह ईजीनियरी उद्यम में सफल रहेगा।

बृहस्पति — जातक दीर्घजीवी होगा। उसके बच्चे कम होंगे। वह साहगी कीर धनी होगा तथा एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। वह संगीत का शौकीन होगा, काफी धन दकर्ठा करेगा और उसके अनेक सिन्न होंगे।

शुक्र—-जातक घुमक्कड़ स्वभाव का होगा, उसे प्रषुर लाभ होगा और उसके पास ऐश साराम के अनेक साधन होंगे। उसकी कमजोरी स्त्रियों होंगी और उनकी संगति में रहेगा। उसके अनेक मित्र होंगे और वह लोकत्रिय होगा।

श्वि—जातक अनेक पृथ्वों और महिलाओं को रोजगार पर लगकर धन कमाएगा । उसके मित्र बहुत कम होंगे, वह सामोद प्रमोद का शौकीन होगा और सरकारी साधनों से दल कमाएगा । वह लग्बी भाषु और स्वस्थ जीवन बाला होगा और राजनीति में भाग लेगा तथा उसे काफी आदर मिलेगा ।

राहु —जातक बल सेना या जल सेना में जाता है। वह प्रसिद्ध, धनी और

विद्वान होगा; उसके बच्चे बहुत कम होंगे तथा उसे कान की बीमारी होगी तथा वह विदेश में काफी धन कमाएवा ।

केतु—जातक को जमाक्षोरी की कादत होगी । उसके पास लाटरी, युइदौड़ और स्टाक विनिमय जैसे सट्टा के माध्यम से काफी धन आ सकता हैं। वह कुछीन होगा और उसके मस्तिष्क और हृदय में अनेक उत्तम गुण होंगे। उसे अपने सभी उद्यमों में सफलता मिलेगी और वह धर्मामें तथा इसी प्रकार के कामों में भाग लेगा।

### एकादश भाव के फलों का फलित होने का समय

एकादश भाव से सम्बन्धित घटनाओं का समय निकालने के लिये निम्नलिखित तथ्यों को हिसाद में लेना चाहिये (क) एकादशेश (ख) ११ वें भाव पर दुष्टि डालने वाले ग्रह (ग) ११ वें भाव में स्थित ग्रह (ख) एकादशेश पर दृष्टि डालने नाले ग्रह (छ) एकादशेश से सम्बन्धित ग्रह और (च) चन्द्रमा से एकादशेश।

ये तथ्य १५ वें भाव को दशानाथ या भुक्तिनाथ के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। (१) जो यह ११ वें भाव को प्रभावित करने में सक्षम है, उसकी महादशा के दौरान ११ वें भाव की प्रभावित करने में सक्षम यहों की भुक्ति में ११ वें भाव के सम्बन्ध में उत्तम फल प्राप्त होता है। (२) जो यह ११ वें भाव से सम्बन्धित नहीं है उसके दशाकाल में ११ वें भाव से सम्बन्धित प्रहों की भुक्ति के दौरान ११ वें भाव के सम्बन्ध में सीमित फल प्राप्त होता है (३) इसी प्रकार जो यह एकादशेश में सम्बन्धित है उनके दशाकाल में जो यह ११ वें भाव से सम्बन्ध नहीं है उनकी भुक्ति के दौरान ११ वें भाव के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा फल प्राप्त होता है।

११ वें भाव को प्रभावित करने के लिये सक्षम तथ्य निम्नलिखित होते हैं -कुण्डली सं० २०६
जन्म तारीख २९-४-१९४८ जन्म समय ९-४८ वजे प्रातः (भा०स्टै०स०)
अर्काश १२° १२' उत्तरं, देशा० ५४° १३' पूर्व ।



स्क की दशा शिष-२ वर्ष १० महीते 🦠 दिन

## कु०हली सं० २०९ में-—

- (१) एकादशेश---मंगल
- (२) १९ वें भारत पर दृष्टि बालने वाले ग्रह—यानि और बृहस्पति
- (३) ११ वें भाष में स्थित ग्रह—सूर्य, बुध और राह
- (घ) एकादरोश पर दृष्टि डालने वाले ग्रह—बृहस्पति
- (ङ) एकावरोश से सम्बन्धित ग्रह-कोई नहीं
- (स) चन्द्रमा से एकादशेश शुक्र

अतः इस कुण्डली में शेष ग्रहों की अपेक्षा मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध, सूर्य, राहु और शुक्र प्य वें भाव का फल देने में अधिक सक्षम हैं। आतक के जीवन में राहु की दशा में बृहस्पति की मुक्ति महत्त्वपूर्ण थी। इसी अवधि के धीरान आतक ने अपनी नीकरी छोड़कर अपना कारोबार आरम्भ किया।

## फलों का स्वरूप

जो ग्रह ११ वें भाव को प्रभावित करने में सक्षम है उसके द्वारा अपनी दशा या भुक्ति में दिये जाने वाले फर्लों का सही स्वरूप उसके स्वामित्व, दृष्टि या स्थिति से जाना जाता है। अन्य पानों के सम्बन्ध में दिए क्ये सामान्य सिद्धान्त यहाँ भी लागु होते हैं।

विभिन्न ग्रहों की दशा में १९ दे भाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित फलों की संपावना होती है। सूर्य—जातक विना अधिक प्रयास के अपने उद्यम में सफल होता है। वह प्रसिद्ध होगा और इसके फल्स्वरूप अनेक श्यु वन आयेंदे। वह उसित साधानों से धन प्राप्त करता है। चन्द्रमा—जातक के वक्चे होंगे। वह साहित और कला में किंच रखेगा। वह प्रसिद्ध होगा और धर्मार्थ कार्थ करेगा। उसे भूमि से आय होगी। नंगल—जानक की शिक्षा मही होगी। यह धन और प्रभाव प्राप्त करेगा। किंग्लु वह खिल्पी योजनाओं में भाग लेगा। बुध —जातक गणित और ज्योतिय का जान प्रक्त करती है। वह अपने वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये प्रतिव्ध होगा। उसे ज्यापार में सफलता मिलती है। बृहस्पित — जातक संगीत का सौकीन होगा। वह धार्मिक और ईश्वर से उरने वाला होगा। मिलन्तु वह थोड़ा दूसरों पर निभर होगा। और उसके अनेक मित्र होगे। खुक प्रतिक और सिवरी से आय करणा। शनि -जातक की शिक्षा में क्वावट आएगी। यह राजनीति किया कलए से भाग केगा और राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और अवके सिवरी से अपन करणा। वह भूगि और राजनीति किया कलए से भाग केगा और राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और अवव अवध सम्बन्ध प्राप्त करेगा जार राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और अवव अवध सम्बन्ध प्राप्त करेगा जार राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और अवव अवध सम्बन्ध प्राप्त करेगा जार राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और अवव अवध सम्बन्ध प्राप्त करेगा जार राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और अवव अवध सम्बन्ध प्राप्त करेगा जार राजनीति में सफल होगा। वह भूगि और

वह फामें और कृषि से धन अजित करता है। वह विदेश जायेगा। केतु—जातक सुखी और तेज होगा। वह बामोद प्रमोद में रहता है और आराम से अनेक स्थानों का श्रमण करेगा। किन्तु वह व्यक्षिचारी होया और चरित्रहीन होगा।

११ में भाव और एकादशेश के बल का निर्धारण करने के बाद ही धन की अधिप्राप्ति के बादे में भविष्यवाणी करनी है और ११ वें भाव में स्थित ग्रह या एकादशेश से सम्बन्धित ग्रह से अधिप्रहण के स्रोत का निर्णय किया जा सकता है। इन ग्रहों की दशा और भुक्ति के दौरान धन की प्राप्ति कर अनुमान छगाया जा सकता है।

एकादकोश की दशा के दौरान निम्निछिखित फलों की आशा की जा सकती है।
जब एकादकेश छम्न मात्र में छम्नाधिपति के साथ स्वित हो तो एकादकोश के
दशाकाल के दौरान जातक मुझी और सम्पन्न जीवन व्यतीत करता है। यदि एकादशेष दसमाधिपति से सम्बन्धित हो तो वह जीवन में सफल होता है। उसके गुणों
को मान्यता मिलसी है और वह बनेक विशिष्टियां प्राप्त करता है। यदि दूसरे मांव
या द्वितीयेश से सम्बन्धित हो तो उसका कारीबार अच्छा होता है और काफी लाभ
होता है। यदि बुरे प्रभाव में हो तो बड़े माई की मृत्यु हो सकती है अथवा बड़ा
माई कष्ट में होगा और उसका स्वास्थ्य दिगडेगा।

मदि एकादरोश हिलीयेश के साथ दूसरे भाव में हो तो जातक काफी धन कमाता है। यदि मंगल और शनि आमिल हों तो जातक दांत का दावटर या गले का विशेषश होता है। यदि दितीयेश और नवमेश उच्च का होकर एकादशेश के साथ हों अथवा अपने वर्ग में हों तो जातक करोड़ पति होता है। यदि एकादशेश नवांश लग्न से ६, द या १२ भाव में हो तो साधारण फल होता है।

यदि एकादबोश तीसरे भाव में तृतीयेश के लाथ हो तो जातक का जुड़वा भाई या बहन होती है। वह अपने कारोबार में अपने भाई को भागीदार बनाएगा और काफी धन श्राम करेगा। लिखने की क्षमता होगी। यदि एकादबोश पर बुरे ग्रहीं का प्रभाव हो तो जातक के भाई को हानि होगी और अन्य तरीकों से कब्ट होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में प्रतियोगियों की रुकावर्टी का सामना करना पहुंगा।

यदि एकादगेश चतुर्थेश के साथ चौथे भाव में स्थित हो तो जातक मां की ओर से मान्यवाली होगा। वह एक सुसंस्कृत और परिस्कृत महिला होगी जिसका जातक पर काफी प्रभाव पहेगा। इस दवा के दौरान दह शिक्षा ग्रहण करेगा, प्रसिद्ध बनेगा और उसे अनेक पुरस्कार तथा विशिष्टियां प्राप्त होंगी। वह भूमि, बाहुमी, स्कान से बन प्राप्त करेगा और सुसी रहेगा। पारिवारिक सद्धावना बनी रहेगी।

यदि एकादमेश पंचम भाव में पंचमेश के साथ स्थित हो तो जानक अपनी आध्यामिक साधना में तेजी से तरकों करता है। उसके बच्चे अंति उत्तय होते। वह निवेश (फसल, खाद्य सामग्री, पेय जो अन्तर्यस्त राशि और यहाँ के स्वधाव पर निर्मर करेगा) के माध्यम है धन कमाएगा। यदि यहां अशुष यह हों तो एका-दिशेष की दशा के दौरान बच्चों की मृत्यु या अपनी संतति के कारण काफी मानसिक चिन्ता होगी। यदि एकावशेस नवांश में पूरी तरह नली हो तो कब्द में कभी आ सकती है।

यदि एकादक्षेश छड़े भाव में बच्छेश के साथ हो तो जातक वकील या मुकदमा के माध्यम से सफल होता है। यह साधारणतः इस दशा के दौरान स्वस्य रहेगा ! उसकी बाय उसका बुरा चाहने वालों की ओर से उसे कोई कच्ट नहीं होगा। उसकी बाय वच्छी होगी। उसके मामा या निकट सम्बन्धी का कारीबार उसके पास बा जाएया। यदि उस पर बुरे प्रभाव हों तो जातक के पैरों में कच्ट होगा और विकित्सा तथा मुकदमा पर व्यय होगा।

यदि एकादपोश सातवें भाव में सममेश के साथ हो तो उसकी पत्नी धरी होगी। यदि सूर्य वली हो तो यह राजदूत बनकर विदेश था सकता है। उसके अनेक शक्तिशाली और प्रभावी मित्र होंगे और उसे भागीदारी में रखेंगे जिसमें जातक सफल साबित होगा। यदि एकादक्षेय पर बुरे प्रहों का प्रभाव हो तो जातक और उसकी पत्नी दोनों ही मलत साधनों से धन अजित करेंगे। यदि छन्ताधियति खली हो और ससम मान कमजोर हो तो जातक की पत्नी उसे छोड़कर आ सकती हो और ससम मान कमजोर हो तो जातक की पत्नी उसे छोड़कर आ सकती है।

यदि एकादरोश आठवें माव में अष्टमाधिपति से मुक्त हो सो आतक के धन की हानि होगी और काफी ऋण में चला जाएगा। उसका कारोबार अच्छा महीं रहेगा। वह मानसिक चिन्ता में रहेगा और परिवार में सद्भावना का अधाव रहेगा। वयापि वह अनिकों को नियोजित करके छोटे छोटे उच्चमों में सफल रहेगा। उसके अन्दर अष्टे और बुरे काम बिक्त हो आएँगे और वह अनुचित कामों में कसने के लिये बाव्य हो जायेगा। वह भारीरिक कमजोरी और वह से भी पीड़ित रहेगा।

नवम मात में नवमाधिपति के साथ एकादसेश की स्थित से उच्च भीर कुलीन विता का संकेत भिलता है। यह धनी परिवार में उत्पन्न होगा और पारिवारिक कारोबार में बाहातील सफलता भाम करेगा। उसका सामाजिक जीवन रंपविरंगर होगा और शासकों तथा प्रतिष्ठित लोगों के बीच रहेगा। धने के प्रति उसका जादर बढ़ेगा थीर वह पवित्र तथा अच्छे आचरण का होगा। कारोबार में विदेशी सहयोग के कारण जातक को दिशिष्टता तथा धन प्राप्त होगा।

स्तम भाव में दसमाधियित के साथ एकादरोश स्वित हो तो जातक की जीविका काफी सफल और विशिष्ट होगी। जातक के एक से अधिक पेसे होंगे, अन्तर्गस्त मह आय के साधनों के स्वरूप का निर्धारण करेंगे। यदि १० वें भाव पर बुरे ग्रहों का प्रमास हो तो इसमें सन्देह नहीं कि जातक शक्ति वाली और धनी होगा किन्तु वह चरित्रहीन होगा और अपने सक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी प्रकार का नीच काम करेगा। यदि बुरे प्रमान अधिक हो तो जातक अपने अपाकृतिक स्वमान के लिये प्रसिद्ध रहेगा और काफी प्रतिवास से पीड़ित रहेगा। वह अपना सारा धन और विश्व स्वति की सकता है।

यदि एकादशेश ११ वें भाव में स्थित हो तो जातक विना अधिक प्रयास के सफल होगा। उसका ध्यवहार उचित रहेगा और कोगों से सुनाम अजित करेगा। यह एक करेक्यपरायण पुत्र होता। केवल सही कारणों और धर्मार्च प्रयोजनों के लिये धम व्यव करेगा। जातक का बड़ा भाई काकी मशहूर व्यक्ति होगा। यदि एकादशेश वृहस्पति हो तो जातक का बड़ा भाई काकी मशहूर व्यक्ति होगा। यदि एकादशेश वृहस्पति हो तो जातक का कारोबार पुरतकों, प्रकाशन, धर्म और धर्मायंत्रे सम्बद्धित होगा, विद्य कालि हो को उद्योग, देंट के भट्टों, मुद्रव प्रेंस, हाइंदेयर कारोबार, तेल कोधनशासा, खदान आदि से आय होगी। यदि चुक्र हो सो स्त्रयों, होटल प्र्यूगर की बस्तुओं का प्रदर्शन कारोबार, काकी, सख्याना और कस्त्रा के माध्यम से आय होगी। यदि चुछ हो तो—लेखन, शिक्षण, वैश्विक और अनुसंधान संस्थानों तथा इसी प्रकार के साधनों से आय होगी, यदि मंगल हो तो—औषित, रसायन, मूमि, लकड़ी, फलों के खाग, सिला, धातु, गाचिस को लकड़ी, खेलकुद की बस्तुओं ओर खेल कुद से आय होगी। यदि सूर्य हो तो—कोटोबाफी, पहुक व्यवसाब, ऊन के उद्योग, सोना सथा प्रवाहरात, वैक्तिग, लेखापरीक्षा और स्थान विनिध्य के माध्यम से खाय होगी। यदि चन्द्रमा हो तो—कामं, दुध की देयरी, शराब, काफी और स्नेकबार, मोतो ओर मछली से आय होगी।

यदि एकादक्षेश १२ वें भाव में हो और द्वादक्षेश भी वहीं स्थित हो तो जातक को भिन्न-भिन्न ब्ययों के कारण हानि होती है। यदि १२ वें भाव पर बुरे प्रहों का प्रभाव हो तो फिलूछ खर्थी होगी। जातक का बड़ा माई धन की हानि के कारण काफी खब्द में रहेगा। यदि नदावा रूग्न से ६, ८ या १२ वें भाव में एकादक्षेश हो तो बातक ऋण में रहेगा।

अब हुम १९ वें भाव से सम्बन्धित हुछ कुण्डलियों का अध्ययन करें।

#### भाई

यश्रपि बड़ें भाई के लिए कोई कारक शह नहीं है, वैश्वनाथ धीक्षतार और प्राचीन लेखकों के अनुकाण भाईयों के लिए कारक मगल है जिसे हम ११ वें भाष के लिए भी विचार कर सकते हैं। ग्यारहवें भाव पर शुभ यहों की दृष्टि और युक्ति होने पर बड़े चाई होते हैं और वे सुखी तथा दीवें भीवी होते हैं। ११ वें भाव और एकादशेश पर बुरे यहीं को दृष्टि या युक्ति होने पर बड़ें भाई नहीं होते या अल्य-अल्यु में ही उनकी मृत्यु हो आती है या उनकी सफलता को क्षति पहुँचती है। अब एकादशेश ६, द या १२ वें भाव में होता है और मंगल पीड़ित होता है तो जातक का कोई वड़ा माई नहीं होता या उनकी मृत्यु हो जाती है।

एक सिद्धान्त के अनुसार ११ वें और १२ वें माथों में जितने ग्रहों की संख्या होती है उतने ही जातक के खड़े माई बहुन होते हैं। इस नियम को ज्यों का त्यों खागू नहीं किया जा सकता है, विद्यार्थियों को इसकी जांच करनी चाहिए कि यह कहां इक सही फल देता है।

कुण्डली सं ० २१० जन्म सारीख १६-६-१९३७, जन्म समय ४--३१ वजे प्रातः (भावस्टं ०स०) स्रक्षांश १३° उत्तर, देशा० ७१°३५' पूर्व ।



बुष की दशा शेष-६ दर्ष ० महोते ⊏ दिन

एकांदश भाव--कुण्डली सं० २९० में एक लाभदायक राशि कर्न १९ वें भाव में है जिसवर न तो किसी यह को दृष्टि है और न ही वहां पर कोई प्रह स्थित है।

एकादशेश-सन्द्रमा तृतीयेश और अध्ययेश संगल तथा राहु के साथ तीसरे भाव में भित्र का है। नवाश में बन्द्रमा सर्वाश लग्न से १२ वें भाव में हैं और तृतीयेश मंगल से दृष्ट है। बन्द्रमा युरी तरह भीड़ित है। कारक-मंगळ एकादशेश चन्द्रमा और राहु के साथ अपनी ही राशि में है। चन्द्रमा से विचार-११ वें भाव में कन्या राशि है और एकादशेश बुध वहाँ से १२ वें भाव में द्वापशेश सूर्व के साथ स्थित है। पापग्रह शन्दि ११ वें भाव को देख रहा है।

निष्कर्ष—जातक का जीवित बड़ा भाई नहीं है। एकादसेस चन्द्रमा के साथ कारक संगळ की युक्ति ने एक बड़ा भाई दिया। लग्न और चन्द्रमा दोनों के ही १९ वें भाव और एकादसेश पर बुरे प्रभाव हैं और उनपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। चन्द्रमा से एकादसेश पर बहस्पति की दृष्टि के कारण जातक बड़े भाई से जिल्कुल वंचित नहीं रहा किन्तु बुरे प्रभावों के कारण वह जीवित नहीं रह सका और जातक की शुक्र की बशा और पानि की भृक्ति में बड़े भाई की मृत्यु हो गई। दशानाय शुक्र ९९ वें भाव से १२ वें है और वह एकादसेश नन्द्रमा से सप्तमेश तथा द्वारशेश है। श्विताथ शनि ११ वें भाव से सप्तमेश है और एक नैसर्गिक मारक है।

# कुण्डली सं० २११

जन्म तारीख २९~४-१९४० जन्म समय ७-५० बजे प्रातः (भा०स्टै०स०) सक्षांस १३° उत्तर, देशा० ७७°३४' पूर्व ।



मृहस्पति की दशा शेष- १वर्ष ६ महीने २२ दिन

एकादश भाव -कुण्डली सं० २९५ में २९ वें भाव में मेष राशि है और वहाँ घटनेस तथा नवमेश नीच का शिंग और सप्तमेश तथा दसमाधिपति स्थित है। यह एक ओर पापग्रह केंतु और दूसरी बोर सूर्य तथा बुध के घेरे में है।

एकादशेश-एकादशेश मंगल पंचमेश और द्रादशेश शुक्र के साथ लग्न भाव में स्थित है और उस पर नीच के शनि की दूष्टि है। वह नवांश में तीसरे भाव में उच्च का है और वली चन्द्रमा से दृष्ट है। कारक —मंगल एकादशेश भी है और शुभग्रह शुक्र के साथ स्थित है सथा अशुभ ग्रह शनि से युष्ट है।

चन्द्रमा से विचार--११ वें मान में कन्या राक्षि है जहां राहु स्थित है और पर्छश मंगल से दृष्ट है। एकादशेश बुध चन्द्रमा से सातर्वे भाव में द्वादशेश सूर्य के साथ स्थित है। वह पापग्रह ( श्रांत और मंगल ) तथा शुभ ग्रह ( वृहस्पति और शुक्त ) के बीच में है।

निष्कर्ष—जातक की एक बड़ी बहुन है अबिक एक बड़े भाई की मृत्यु हो गई। १९ वें भाव में बृहस्पति उत्तम है किन्तु वहाँ पर अप्टमेश नीन शनि और ११ वें का पापकर्तरी योग बड़े माई के लिए ठीक नहीं है। एकारकेश मंस्ल शुभ ग्रह शुक्र के साथ है (जो एक स्त्री राक्षि है।) जिससे उसकी एक बड़ी बहन है। १९ वें भाव में पुरुष राक्षि बृहस्पति पर पापग्रह शनि के प्रभाव के कारण बड़े माई की मृत्यु हो गई। बुध की दशा और केतु की भृत्यु हो में मृत्यु हुई। दशानाथ बुध ११ वें भाव से दूसरे बाव में सूर्य के नक्षत्र में है जो एक मारक स्थान भी है। बुध भी एकादशेश मंगल से १२ वें भाव में है। मुक्तिनाथ केतु ११ वें भाव से १२ वें भाव में है वह बृहस्पति की राश्ति में है जो १९ वें भाव में है किन्तु पापग्रह शिक्ष के प्रभाव में है।

कुण्डली सं०२१० में लग्न से ११ वें और १२ वें भावों में ग्रहों की सं०दी (१२ वें भाव में सूर्य और बुध ) है जबकि चन्द्रमा से ११ वें और १२ वें भाव में कोई ग्रह नहीं है।

मुण्डली स० २११ में लग्न से ग्यारहवें भाव में ग्रहों की कुल सं० ( ष्टहस्पति और एकि ) और १२ वें भाव में ( सूर्य और दुध ) चार हैं भव कि चन्द्रमा से ११ वें और १२ वें भाव में कोई ग्रह नहीं हैं, खायाग्रह राहु को हिसाब में नहीं लिया जा रहा है। औसत दो है बतः जातक के दो वड़े माई बहन में। कुण्डली सं० २१० में एकादशेश चन्द्रमा नवांश से १२ वें भाव में है और पापग्रह मंगल से दृष्ट है जबकि कुण्डली स० २१९ में एकादशेश मंगल नवाश से वीसरे भाव म उच्च का और शुभ ग्रह चन्द्रमा से दृष्ट है जिससे एक बड़ी बहन जीवित रही।

## कुञ्डली संव २१२

अन्य तारीख २९--१-१९४६ जन्म समय ११-४५ वर्षे प्रातः (भाष्टि ० ४०) अक्षांश १३<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup>३५ पूर्व ।



#### नवांश





वृहस्पति की दशा देख-१ वर्ष १ पहीने १ दिन

एकदिश भाव — कुण्डली संस्था २९२ में तुन्ता राशि का ९९ वें मान में उदम हो रहा है। यहाँ पर लग्नाधियति बृहस्यति, मंगल, शुक्र और चन्द्रमा स्थित है। यह एक और केंद्र और दूमरी और सूर्व और बुध के घेरे में है। यह काफी बकी है।

एका दशेश — गुक्र गुम ग्रह वृहस्पति, मंगल और वन्द्रमा के साथ अपने मूल त्रिकोण में ११ वें भाव में स्थित है। वह नवांश में चन्द्रमा के साथ मिमुन राज्ञि मैं स्थित है और वृहस्पति से दृष्ट है। गुक्र काफी बली हो जाता है।

कारक—मंगल शुभ ग्रह बृहस्पति, एकादशेश शुक्र और चन्द्रमा के साथ ११ वें भाव में स्थित है और वह भी केतु और यूथे-बुध के बीच में है।

चन्द्रमा से विचार च्या के भाव में तिह राश्चि है और वह शनि तथा सूर्य के घेरे में है जबकि एक। दशेश सूर्य नवमेश तथा द्वादशेश उच्च के बुध के साथ पूर् में भाव में स्थित है। वह धोग कारक शनि से दृष्ट है।

निष्कर्ष—जातक के तीन वड़े भाई बहुन हैं जो जीवित है जबकि एक बड़े भाई की मृत्यु हो गई है। १९ वें भाव में शुभ ग्रहों की स्थित और उबेरक चन्द्रभा के साथ शुक्र की गुभ स्थित वड़े भाई बहुन के लिए जिम्मेदार हैं। १९ वें भाव में कारक मंगल स्थित हैं जबकि अन्द्रमा से १९ वो भाव पापग्रहों के बीच में है जिससे एक बड़े भाई की मृत्यु हो गई। शान की दन्ना और पूर्व की मृत्क में बड़े भाई की मृत्यु हुई। दसानाथ और भुक्तिनाथ दोनो ही चन्द्रमा से १९ वें भाव के लिए पाप करोरी योग के कारण है। इसके अतिरिक्त दशानाथ शनि १९ वें भाव में सममेश है और वहाँ से १२ वें भाव में स्थित है। सूर्य १९९ भाव से दूसरे भाव में दितीयेश के साथ स्थित है।

लमा से १९ वें भाव में चार ग्रह हैं और चन्द्रमा से १२ वें भाव में दो ग्रह हैं। जो जीवित बड़े भाई बहनों का संकेत देते हैं। १९ वें भाव में सबसे बली ग्रह मंगल है जो नवांका में विकोश में उच्च का होकर स्पित है। मंगल चौषे नवाका में है जिससे खार बड़े भाई बहन का संकेत मिलता है। मंगल पर पापप्रह शनि की दृष्टि के कारण एक बड़े भाई की मृत्यु हो। गई।

कुण्डली सं० २१३

जन्म तारील ६-१-१९७४ जन्म समय १२-४० नमे दोपहर (भा० स्टॅ॰ स॰) सक्षांत १३<sup>०</sup> सत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup> ३५' पूर्व ।



चनद्रमा की दशा शेष-व वर्ष १९ महीने १६ दिन

एकादश भाव — कुण्डली सं० २१३ में एकादश भाव पर न तो किसी ग्रह की दृष्टि है और न ही कोई ग्रह स्थित है।

एकाइशेश-एकादसेस सिन तीसरे भाव में है और तृतीमेश बुध तथा पंचमेश सूर्य से दृष्ट है। सिन केतु के साथ है और कलंकित है।

कारक—मंगल लग्न से अपनी राशि में केन्द्र में स्थित है और उस पर किसी यह की दृष्टि नहीं है। वह नवीश में कर्क में नीच का है और राशि स्वामी चन्द्रमा से युक्त है।

भ्रद्रमा से विचार--चन्द्रमा से ११ वें भाव में मीन राशि है, जो शनि से दृष्ट है जबकि एकादशेश खुद्रपति अन्द्रराशि स्वामी जुक्र के साथ नवम भाश में नीच का है।

निष्कर्ष — सूर्य और बुध में दृष्ट और केतु से युक्त होकर एकादक्षेश जिन तीसरे भाव में स्थित है और अन्द्रमा में ११ वें भाव पर शनि की दृष्टि है जिससे बड़े भाई बहुन कम होने का संकेत मिलता है। नवांश में फारक मंगल पर चन्द्रमा के प्रभाव से बड़े भाई बहुन होंगे। ज्ञातक की एकमान वडी वहन जीवित है।

#### कुण्डली सं• २१४

जन्म तारीख ३०-१२-१९४३ जन्म समय ९-१९ वर्ज संध्याः (स्थान स०)ः अक्षांश १००३६ उत्तर, देशा० ७४०१४ पूर्व ।

राशि

नवांश





मगल की बचा शोष-०वर्ष १० महीने १९ दिन

एकादश भाव—कुण्डली सं॰ २१४ में १५वें भाव में नियुन राश्चि है जहाँ पर यष्ठेश और सप्तमेश शनि स्थिस है और लग्नाधिपति सूर्य से दृष्ट है। ११ वां भाव भंगल और राहु के घेरे में है।

एकादमेश-सूध छठे मार में केतु से युक्त है वह नवांका में अष्टसभाव में है और सूर्य तथा भुका से दृष्ट है।

कारक-नंगल १० वें भाव में स्थित है और दसमाधिपति शुक्त से दृष्ट है। चन्द्रमा से विचार--१९ वं भाव में समग्रेश सूर्य स्थित है भीर एकादखेश बहुस्पनि, चन्द्रराशि स्थामी शनि और कारक मंगल से दृष्ट है।

निष्कर्ष-- ११ वें भाव पर पापग्रह शनि के प्रभाव के कारण बड़े भाइयों की संख्या कम होगी। १५ वें भाव पर सूर्य की दृष्टिंड में बड़े भाई बहर का संकित मिलता है। जातक का एक बड़ा भाई है।

मुण्डलो सं० २१५ जन्म तारील २६-२-१९६३ समय ९-२० वचे प्रातः (भा. स्टैं टर.) अक्षांच १३<sup>०</sup> चत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup>३५' पूर्व 1 राशि

नवांश





बुध की दशा शेष-७ वर्ष स० महीने २६ दिन

एकादश भाव — कुण्डली सं • २११ में एक लामप्रव और स्त्री राशि कर्क ११ वें भाव में है और वहां पर केंद्र तथा राशि स्वामी अन्द्रमा स्थित है। उस पर पंचमेश तथा बण्डेश उच्च के शनि की दृष्टि है।

एकादशेश--चन्द्रमा ११ वें भाव में केनु के साथ अपनी ही राश्चि में स्थित है और उच्च के शनि से दृष्ट है। चन्द्रमा कारक ग्रह उच्च से मगल के साथ राशि में स्थित है।

कारक—मंगल योग कारक उच्च के और वर्गोत्तम शुक्त तथा लगाधिपित वृद्ध के साथ सप्तम भाव में स्थित है।

चन्द्रमा से विचार—११ वें भाव में ख़बभ राशि है। इस पर न ती किसी बहु की दृष्टि है और न ही वहाँ पर की दैं यह स्थित है। एक दिशेश शुक्र मंगल और बुध के साथ स्त्री राशि में बली होकर स्थित है।

निष्कर्ष — स्त्री राशि की प्रधानता और कारक पर बली शुक के प्रभाव के कारण भाइयों से अधिक बड़ी बहुनें हैं। जातक के तीन बड़ी बहुनें और एक बड़ा भाई है। चन्द्रमा पर उच्च के शिन की दृष्टि है जिससे अन्य ग्रहस्थिति द्वारा इंगित बड़े भाई बहुनों की संख्या कम कर दी। एकादशेश चन्द्रमा सातवें नवांश में है किन्तु पाप ग्रह शिन से दृष्ट है जो एक पापमह है। अतः इसने वड़े भाई बहुनों की मारने की बजाए उनकी संख्या कम करके भू कर दी (जातक सहित)। नवांश में चन्द्रमा पर दो पाप ग्रह मगल और शिन का प्रभाव है अतः कुल सं० कम होकर दो रह गई।

कुण्डली सं० २१६ जन्म तारीख १२-५-१९२५ अन्य समय ७-३० अजे प्रातः (भा. स्टें. स ) असांश १३<sup>०</sup>०४ उत्तर, देशा० ८०<sup>७</sup>१७ पूर्व ।



गुक की दशा शेष-१३ वर्ष ९ महीने ९ दिन

एकादश भाव-कुण्डली सं० २१६ में ११ वें भाव में मीन एका है जिसपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और वहाँ पर कोई कह स्थित नहीं है।

एकादशेश-खहरवित नवम भाव में नीच का है और केंतु से प्रभावित है। इस पर सप्तमाधिपति तथा द्वादकेश संगल की विपरीत वृष्टि है।

कारक - भंगल दूसरे भाव में स्थित है और तृत्येश चन्द्रमा से अण्टल भाव से दृष्ट है। नवाश में वह उच्च का है और नीच के बहस्पति से युक्त है।

चन्द्रमा से विचार—११ वें भाव में उच्च का शिन स्थित है जो स्नीयेश भी है और उस पर समनेक तथा दसमेश युध की दृष्टि है और उच्च के सूर्य की भी दृष्टि है यह उत्तम स्थिति में है। एकादशेश शुक्र वृधभ में अपनी ही राशि में स्थित है तथा चन्द्र राशि स्वामी बहम्यित से दृष्ट है।

निक्कर्ष-एकादशेश बहस्पति नीय का है और असका नीयभंग हो रहा है किन्तु वह केतु से प्रसित है, इसमें सन्देह नहीं कि उसपर कारक मंगल की पुष्टि है किन्तु विपरीत, इसके अतिरिक्त चन्द्रमा से ११ में भाय पर बली पहों का प्रभाय है और वह बुरे प्रभावों से मुक्त नहीं है, अधुभ ग्रह सूर्य नीर शिन परस्पर दृष्टि हारा इसे प्रभावित कर रहे हैं और उसे भव्ट कर रहे हैं। एकादनेश शुक्र सूर्य और मंगल के कारण पाप कर्तरी योग में है। कारक मण्ड पर अदमा की पुष्टि हैं किन्तु दु-स्थान से। इन सभी तथ्यों से जातक के बड़े या छोटे में ई नहन न होने का संनेत मिल्टा है। वह अपने गाता थिया का एक मात्र पुत्र है।

एकादशेश वृहस्पनि पर्के नवांश में है जिसमें अरतक का कोई बहा भाई नहीं

है। इसके अतिरिक्त भवांका में बृहस्पति दुःस्थान में है। इसी प्रकार कारक मंगल भी दुस्पान में है।

#### लाभ

११ थां भाव लाम के लिए होता है। इसमें मुख्यतः वितीय लाभ आमिल होते हैं परन्तु इसमें सम्पत्ति का प्रबन्ध हाथ में लेगा, सम्मान के पद की प्राप्ति, न्यास कर स्वामित्व, विशिष्ट जादर और सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी शामिल होता है।

क्षमं और या दबे हुए ग्रह की दशा में लाभ की हानि होती है। १९ वा भाव आवदयक रूप से अपने साथ दूसरे माव की भी शामिल करता है। ताकि दूसरे भाव के तथ्यों की हिसाब में लेने के बाद १९ वें भाव पर शुभ या लशुभ प्रभावों के कारण फर्लों के फलित होने का समय निकाला जा सके।

इस प्रकार १९ वें भाव में स्थित ग्रहों की दशा (दशा काल या भुक्ति काल ) में, एकादशेश या १९ वें भाव अयदा एकादशेश पर दृष्टि डालने खाले ग्रहों की दशा (दशाकाल या मुक्तिकाल) में जातक को लाभ होता है। दूसरे भाव में स्थित भूहों या उसपर दृष्टि डालने वाले या दितीयेश की महादशा या अन्तरंशा में भी ऐसा ही फल होता है।

इसके विपरीत कपर बताए गए ग्रहों की दशा के दौरान ५१ वें भाव के फर्छों में जातक को हानि हौती है यदि वे पाप बहों से प्रभानित हों या सूर्य के दाह के हों या दबे हुए था प्रसित हों या कात्रु राशि के साथ हों।

निम्नलिखित दशा (महादशा) और भुक्ति (आन्तर्दशा) में लाग की भविष्य-वाणी की जा सकती है—(क) २ और १९ वें भाव के अधिपति अदि वे परस्पर राशि परिदर्तन योग में हों (ख) ५ और ९ वें भाव के अधिपति यदि वे क्रमशः ५ वें और नर्दे भाव में हों।

यदि एकादशेश और द्वादशेश सम्बन्धित हो तो उनकी दश्च के यौरान हानि की आशा की ना सकती है। यदि लग्नाधियति, चतुर्थेश और नवनेश पर में भाव में हों की इन प्रहों की दशा और अन्तदंशा के दोरान वित्तीय कष्ट की संभावना है। यदि पंचमेश ८ वें भाव में हो या अष्टमेश ४ वें भाज में हो तो भी हाकि होती है।

कुण्डली संख्या ६१७

जन्म तारीख २८-५०-५९२२ जन्म ममध ८-४० वजे सध्या (भारस्टै०म०) सन्नोश ९<sup>०</sup>५६' उत्तर, देशान्तर ७८<sup>६</sup>७' पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-६ वर्ष १७ दिन

एकादश भाव—कुण्डली सं० २९७ में १९ वें भाव में मीन राशि है और यह नवमाधिपति शनि और दितीयेश तथा पंचमेश उच्च के बुध से दृष्ट है। वहाँ पर केतु स्थित है। यह प्रबल स्थिति में है।

एकादरोश---एकादरोश बृहस्पति नीच के सूर्य के साथ छठे भाव में शतु राशि में स्थित है। सूर्य का नीच भंग हो रहा है नयों कि गुक्र लग्न से केन्द्र में स्थित है। यह स्पष्ट है कि एकादरोश उसम स्थिति में नहीं है। किन्तु वह राहु के मक्षत्र में है जो ५ वें भाव में बसी होकर स्थित है जिससे बृहस्पति को बस मिलता है। नर्याश में बृहस्पति अपनी ही राशि में उसम स्थिति में हैं।

कारक—बृहस्पति छठें भाव में सन्नु राशि में भीच के सूर्य के साथ स्थित है। इस मामले में एकादशेश बृहस्पति कारक भी है अतः ऊपर लिखित सारी बातें यहां भी लागू होंगी।

चन्द्रमा से विचार—११ वें भाव में वृश्विक राश्चि है और दहां पर शुभ यह और योग कारक शुक्र स्थित है। ११ वें भाव पर चन्द्र राधि स्वामी शिन की, जो चन्द्रमा से दितीयेश भी है, दृष्टि है। शिन उच्च के शुध से युक्त है जो नवमार धिपति भी है। एकारकेश समझ सतमाधिपति चन्द्रमा के साथ चन्द्र राधि में उच्च का है जिससे चन्द्र संगल योग बनता है।

निष्कर्ष—कुण्डली सं० २१७ में प्रबस्त धन योग पर ध्यान दें जो उच्च के बुध की जो दितीयेश और पंचमेश है, योग कारक शिन छोर राहु के साथ ४ वें भाव कियोग में युक्ति से बनता है। यह कुण्डली वित्तीय लाभ के लिये प्रवल स्थिति में है। चूं कि ११ वें भाव पर बुध, राहु और शनि की दृष्टि है अतः जातक के पास इंजीनियनी ( बुध और राहु ) उद्योग हैं जो कई करोड़ के हैं।

कुण्डली सं० २१5

जन्म तारीख १८-४-१९०४ जन्म समय ५-५७ बजे सध्या (स्था॰ स०) बक्षांश २२<sup>०</sup> १८ उत्तर, देशा० च३° ०' पूर्व

#### राशि



#### नवांश

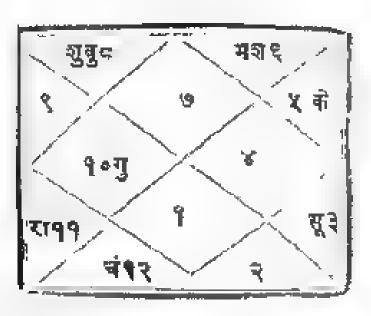

सूर्य की दशा श्रेष-१ वर्ष १३ दिन

एकादमा भाव—कुण्डली सं० २९८ में १९ वें भाव में सिंह राशि है। इसपर म तो भिनी ग्रह की दृष्टि है भीर न ही यहां पर कोई ग्रह स्थित है।

एकादियेश — सूर्य केन्द्र भाव में उच्च का होकर स्थित है और दितीयेश मंगळ तथा नवमाधिपति बुध से युक्त है। सूर्य यली है।

कारक — बृहस्पति उन्न के लग्नाधिपति शुक्त के साथ अपनी ही राशि में स्थित है। तृतीयेश और पष्ठेश के स्था में छठे मान में अष्टमेश शुक्र के साथ स्थित होने के कारण उसका अधुम स्वामित्व समाप्त हो गया और विपरीत राजवीय बन गथा जो गोगकारक शनि की दृष्टि से और बली हो गया।

चन्द्रमा से विचार—१५ वें भाव में भीन राशि है। यहां पर एकादशेश एहस्पति चन्द्र राशि स्वामी उच्च के शुक्र और केतु के साथ स्थित है और अपनी ही राशि से योग कारक ( नवमाधिपति और दसमाधिपति ) शनि से दृष्ट है।

निष्कर्ष — सातवें भाव में द्वितीयेश, सप्तमेश, नवमेश और एकादशेश की युक्ति के कारण लाम के लिये काफी प्रवस्त योग दना है। चन्द्र राशि से भी वही स्थिति है। जातक एक समाचार पत्र का माहिक है जो देश के विभिन्न भागों में जाता है।

कुण्डली संख्या २१६

जन्म तारीख ३०-७-१८६३ जन्म समय ०-२ बजे संध्या (स्पाट छ०) जनांश ४२<sup>0</sup>१ उत्तर, देशा० =३<sup>0</sup> ५' पंदियम ।

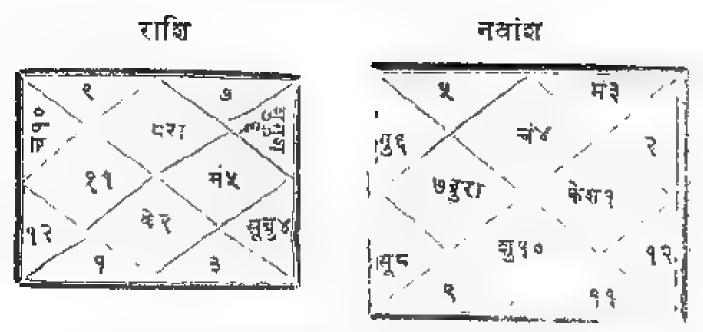

चन्द्रमा की दशा केष-२ वर्ष ४ महीने ६ दिन

एकादश भाव —कुण्डली सं० २१९ में ११ वें मान में कत्या राश्चि है। वहां पर दिलीयेश और पंचमेश कुहस्पति, तृतीयेश और चतुर्येश सिन और सप्तमेश तथा दावशेश नीच का शुक्त स्थित है। शुक्र का नीच भंग हो रहा है वयों कि राशि स्वामी नुध चन्द्रभा से सातवें भाव में स्थित है। १९ वां भाव वली है।

एकादशेश — बुध दसमाधिपति सूर्यं के साथ नवम भाव में स्थित है और नवमाधिपति वली चन्द्रमा से दूष्ट है।

कारक — वृहस्पति भी दिनीयेश और पंचमेश है तथा शनि और सुक के साथ ११ वें भाव में स्थित है।

भन्द्रमा से विचार- ११ वां भाव बृध्विक में राहु स्थित है और एकादकेश मंगल तथा चन्द्र राशि स्वामी शनि से बृष्ट है। एकादकेश मंगल बन्द्रमा से द वि मास में है १९ वां माब वली है और एकादकेश सिंह राशि में होने के कारण कमकीर नहीं है।

निष्कर्ष -- लान, छोहा, श्रमिक आदि से लाभ देने के लिए ११ में कान में सिन महत्वपूर्ण है। धनकारक बृहस्पति प्रमुख धन का संकेत देता है। बाहन कारक शुक्र ने आटोगोबाइल से विनिर्माण और विक्रों के माध्यम से जातक को काकी धन दिया। द्वितीयेश और पंचमश ११ वे भाव में है और नवमाधिपति इससे दृष्ट है। दूसरी और एकादशेश से वृष्ट पूर्ण चन्द्रमा जातक को प्रमुख धन का संकेत देता है।

बृहस्पति की दशा आने पर बातक के भाग्य में बबोतरी हुई। बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश है तथा ११ वें भाव में स्थित है। अस: ब्रितीयेश और पंचमेश है तथा ११ वें भाव में स्थित है। अस: ब्रितीयेश और पंचमेश की दशा और मुक्ति में जातक के भविष्य के लाभ का रास्ता खुल गया! बृहस्पति की दशा और मगल की भुक्ति में जातक ने एक आटोमोबाइल विकिमांण कम्पनी की स्थापना की। भुक्तिनाथ मंगल लग्नाधिपति है और १० वें

माय में स्थित है। वह चन्द्रमा से ११ वें साय का स्वामी भी है। शिन (११ वें भाव में स्थित ) और बुध (एकादशेश ) की वाद की दशा में जातक की स्थिति, धन और प्रमाय में काफी बुद्धि हुई।

कुण्डली सस्या २२०

जन्म तारीख ७-४-१६९३ जन्म समय ९-३१ वजे प्रात: (स्था०स०) वक्षांश २००५७ उत्तर, देशा० ७५०५६ पूर्व ।

# राशि नवांश्व

केंद्रु की दशा शेष-६ वर्ष भ महीने ४ दिन

एक दश भाव ---कुण्डली सं० २२० में ११ भाव में मेव राशि है। बहा पर राहु और असमाधिपति तथा इसमाधिपति बहुस्पति स्थित है।

एकदिशेश' -मंगल ५२ वें भाव में स्थित है परन्तु वर्गोत्तम है। उसपर किसी मह की वृष्टि भी महीं है।

कारक — वृह्यपति नवांश में ११ वें भाष में है और उच्च का है। अतः इसे बल आस है।

चन्द्रभा से विचार —११ वें भाव में तुला राशि है और चन्द्र लग्न के अधि-पति वहस्पति से दुल्ट हैं। महाँ पर केतु स्थित है। चन्द्रभा से एकादशेश शुक्र उच्च का है और नक्षमाक्षिपति सूर्य तथा सममाधिपति एवं रसमाधिपति मुध के साथ चौथे भाव में स्थित है और द्वितीयेश तथा नृतीयेश शिव से दुष्ट है। बुध नीच का है किन्दु नीच भंग हो रहा है क्योंकि दह लग्न और चन्द्रमा दोनों से केन्द्र में स्थित है।

निष्कर्ष — कुण्डली सं० २२० के जातक का जन्म साधारण परिस्थिति म हुआ और वह बहुत बड़ा उद्योग पति बन गया क्षया देश का एक धनी व्यक्ति है। वितीय लाभ न केवल १९ दें भाव पर निर्धर करता है बिका लान, परुम भाव (भाष), दसम भाव (भाष) और दितीय भाव(धन)का वर्ण ही भाव पर निर्धर करता है विका लान, परुम भाव

होता है। स्थान बीर चन्द्रमा दोनों से इन सभी महत्वों का मिश्रण हो रहा है। बुध हिलीयेश चन्द्रमा से केन्द्र स्थान में १० वें भाव में स्थित है और पंचम भाव के अधिपति उच्च के गुक्र से युक्त है सथा मवमाधिपति शनि से दृष्ट है। दसमाधिपति हहस्पति राहु के साथ ११ वें भाव में है को उद्योग का कारक है और दितीयेश चन्द्रमा को देख रहा है। सम्म से भी २, ९, १० और ११ वां भाव सभी बली है। चन्द्रमा पर राशि स्वामी वृहस्पति और पंचमाधिपति मंगल की दृष्टि है। दितीयेश शन्दि १० वें माव में है और नवमाधिपति सूर्य दसमाधिपति बुध और एकादशेश शुक्र से दृष्ट है—यह एक आदर्श योग है जिससे प्रचुर धन का संकेत फिलता है।

जातक ने क्ष्यमा की दशा में चीनी मिल की स्थापना की । चन्द्रमा द्वितीयेश होकर समज मान में स्थित है और दसमाधिपति बृह्स्पति तथा एक।दशेश मंगल से दृष्ट है। मंगल की दशा में जातक ने सीमेन्ट ज्योग चालू किया। मंगल एक।दशेश है। राहु की दशा और बृह्स्पति की भृक्ति में जातक ने एक अड़ी प्रवन्ध एकेन्सी खरीद सी जिसमें वागुयान, कोगलाखान, आदि सामिल थे। दशानाथ और भृक्ति नाथ दीनों ही ६१ वें भाव में हैं।

## कुण्डली संख्या २२१

जन्म तारीख ३०/३१-१-१-१६ जन्म समय ४-३० वजे प्रातः (स्था०ल०) अक्षांशं २२°२० उत्तर, देशान्तर ७३° पूर्व ।





有自自

नयांश

बुब की दशा येल → ५ वर्ष ५ महीने ६ दिन

एकादश भाव—कुण्डली २२१ मे ११ वें मान में लुला राशि है। वहा पर दूसरे भाव का अधिपति उच्च का शनि स्थित है। इस पर किसी ग्रह की दृष्टि वहीं है। १९ वो भाव काफी बली है।

एकादमेश--गृक लग्न भाव में पचनेश मंगल के साथ स्थित है और दूसरे भाव के अधिगति उच्च के शनि से १६ वें भाव से दूप्ट है। गुक्र काफी दली है। कार्क--- बृहस्पति लग्नाधिपति भी अध्यमेश के साथ अष्टम आव में उच्च का है और नवमाधिपति सूर्य तथा द्वितीयेश शनि से दृष्ट है जो उच्च का है। इससे जीवन से आकस्मिक लाय का संकेत मिलता है।

चन्द्रमा से विचार—हुषभ जी शुक्र की राक्षि है, चन्द्रमा से ११ वें भाव में है। यहां पर कोई यह स्थित नहीं है या किसी यह की दृष्टि नहीं है। एकादशेश बुक्र योग कारक मगल के साथ छठे भाव में स्थित है और सप्तमाधिपति शनि से दृष्ट है जो उच्चे का है।

निष्कर्ष -दितीयेश शनि १९ वें भाव (लाभ) में उच्च का है। दूसरे भाव में नवमाधिपति सूर्य स्थित है और उच्च के लग्नाधिपति बृहस्पति तथा राजकेशरी योग बनाने बाले चन्द्रमा से वृष्ट है। लग्नाधिपति और नवमाधिपति में परस्पर वृष्टि परिवर्तन योग है और एकाददीश शुक्र तथा दितीयेश शनि परस्पर सम्बन्धित हैं जिससे लाभ के लिए प्रवल योग वन रहा है। कुण्डली सं० २२१ का जातक एक उद्योग पति था वो भन, लोहा, इस्पात, अल्युमीनियम हैन्द्री सादि सम्बन्धित था शनि अभ का कारक होता अवः बड़े पैमाने पर धिमिकीं को नियोजित करके धन कमाने का महत्त्वपूर्ण साधन था।

#### कुण्डली संख्या २२२

जन्म तारीख २६-११-१=१९ जन्म समय १०-२७ वने लहवा (स्वा०स०) अक्षांश १०°२०' उत्तर, देशा० ७९°३६' पूर्व ।

राशि

नवांश



सूर्यं की दक्षा शेष-४ वर्षं २ महीते ९ दिव

एकादश भाव -- कुण्डली सं० २२२ में ११ वें भाव इषम में कोई ग्रह स्थित नहीं है। परन्तु इसपर दितीयेश सूर्य, पंचमेश मंगल, और नवमेश बृहस्पति की दृष्टि है। कारक — बृहस्पति भी खुष भाव का अधिपति है और द्वितीयेश सूर्य तथा पंचमेश मंगल के साथ त्रिकीण में ५ वें भाव में स्थित है। नवांश में यह उच्च का है और काफी बली हो जाता है।

चन्द्रमा से विचार—जन्द्रमा कन्या राशि में है। एकादशेश चन्द्रमा स्वयं पंचमेश शित से वृष्ट है। ११ वें भाव पर चतुर्येश और सप्तमेश बृहस्पति की वृष्टि है। वितीयेश तथा नवमेश जुक्र, चन्द्र राशि तथा वहाँ से १० वें भाव का अधियति अर्थात् बुख और पंचगाधिपति शनि सभी केन्द्र भाव में युक्त हैं।

जातक अनेक निवेशों और कारोबार से काफी धनी हो गया परन्तु कुण्डली सं० २२१ के जातक ने स्तर तक नहीं पहुँच पाया। यद्यपि इस कुण्डली में चूँकि एकादक भाव और अन्य तथ्य अच्छी स्थित में हैं, वे विश्लेष रूप से बली नहीं हैं। ११ वें भाव में हुपभ राश्चि है जतः जातक को साधुन के कारोबार से लाभ हुआ। मंगल और राहु की दशा में जातक ने राष्ट्रीय स्तर पर साधुन का कारोबार जिया। मंगल योग कारक है और नक्मेश बृहस्पति और दितीयेश सूर्य के साथ १ वें भाव में युक्त है। राहु बृहस्पति की राश्चि में स्थित है और वह बृहस्पति का फल रेगा।

#### कुण्डली सं० २२३

जन्म समय १००३० बजे संस्या (भा०स्टै.स०) अक्षांश २४°३९° उत्तर, देशा० ६७°४′ पूर्व !



केत् की दशा शेष-२ वर्ष ३ महीने १ दिन

एकादश भाव-कुण्डली सं० २२३ में ११ वें भाव तुला राशि में राहु स्थित है और वह एकादशेश शुक्त तथा दितीयेश शिन से दृष्ट है। शिन नीच का है किन्तु असका नीचभंग हो रहा है क्योंकि उसकी तच्च और नीच रिश के अधिपति शुक्र और जंगल परस्पर एक दूसरे से केन्द्र भाव में स्थित हैं। एकाद्रशेश-शुक्र एकादशेश है। वह द्वितीयेश शनि और केतु के साथ ४ वें भाव में स्थित है और पांचवें भाव के अधिपति उच्च के मंगल से दृष्ट है। द्वितीयेश स्रोर पचमेश राशि परिवर्तन योग में हैं जिससे एकाइश्रेश शुक्र बली हो गया है।

कारक — बृहस्पति जन्नाधिपनि है और अपनी ही एकि में केन्द्र में स्थित है। वह राशि और नवांश जन्न दोनों का अधिपति होने के कारण उत्तम स्थिति में है।

चन्द्रमा से विचार —चूँकि चन्द्रमा लग्न मान में स्थित है अतः अपर बताई गई स्थिति चागू होगी।

निष्कर्ष-लग्न वर्गोत्तम है। लग्नाधिपति ब्रह्स्पति ४ पे भाव में बपनी ही राशि में स्थित है। इसके अतिरिक्त ब्रह्स्पति ४ में से ४ बार अपने ही वर्ग में स्थित होने के कारण काफी प्रवल है। द्वितीयेश शनि, पंचमेश मंगल और एकादशेश शुक्र के बीच परस्पर सम्बन्ध से, जिसमें तीनों ही भाव शामिल हैं, प्रवल प्रन गोग बनता है। १९ वें भाव में राहु की स्थित से जातक के पास अनेक उद्योग हैं।

#### कुण्डली सं ० २२४

जन्म तारीख २२--३-१९०१ जन्म समय १--२९ वजे प्रातः (मा.स्टैं स.) अक्षांश २७°५७' उत्तर, देशाव ६=°४०' पूर्व ।

राशि नवाश



बुध की दला अंध-२वर्ष ८ महीने २६ दिन

एकास्या भाव — कुण्डली सं० २२४ में ५१ वे भाव में तुला राशि में न तो कोई एह स्थित है और व ही उसपर किसी ग्रह की दृष्टि है। इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है।

एकादशेश--- गुक्र तीसरे भाव में स्थित है। और हितीयेश सवा तृशोवेश शनि और पंचमेश मंगल से दृष्ट है। वह सप्तमाशिपति तथा दसमाधिपति बुध के साथ है और बसी है। भारक -- बृहस्पति लग्न भाव में उत्तम स्थिति में है जो उसकी मूल जिकीण राशि है। वह दितीयेश शनि से युक्त है।

भन्द्रमा से विचार — १९ वां भाव मकर राशि एक घोर शुभ ग्रह वृहस्पति और दूसरी ओर बुध और गुक के वेरे में है। यहाँ पर न तो कोई प्रह स्थित है और न ही कोई प्रह इसपर वृष्टि डाक रहा है। एकादकेश अनि दसम। विपति बृहस्पति के साथ उसकी ही राशि में युक्त है।

निष्कर्ष — एकादशेश शुक्त और बुध की युक्ति के कारण उद्यार देने के कारो-बार से जातक को पर्धाप अभ्य हुई। एकादकेश शुक्र, द्वितियेश शनि, और पंचमेश मंगल इन सभी के परस्पर सम्बन्ध से प्रबस्न धन योग बनता है। इसके अतिरिक्त एकादशेश शुक्र के नक्षत्र में दितीयेल के साथ कारक बुह्स्पति की युक्ति धन की प्राप्ति के लिए उत्तम योग है।

#### क्रुण्डली सं ० २२५

जन्म सारीका १६-१०-१६६२ जन्म समय ७-१२ बजे प्रातः (डी एम टी) झलांश १३° उत्तर, देशान्तर ७६° पूर्व ।



केतु की दशा लेख-१ वर्ष ९ महीने ।

कुण्डली तं ० २२५ में ११ वें भाव में सिंह राशि में दसमाधिपति चन्द्रमा और लग्नाधिपति शुक्र स्पित है। इसपर दूसरे मान के अधिपति उच्च के मंगल की वृष्टि है।

एकादशेश---सूर्य एकादशेश है। वह लग्न में नीच का है किन्तु उसका नीच भग हो रहा है। वह वर्गोत्तम भी है और राशि में नवमाधिपित बुध और केंद्र से युक्त है।

कारक-- मृहस्पति अपनी ही राशि भीन में स्थित है और वर्गोत्तम है तथा पर वें माव से चतुर्थेश एवं पंचभेश शनि से दुष्ट है। चन्द्रमा से विचार--चन्द्रमा से १) वें भाव पर सनि की दृष्टि है। एका-दक्षेत्र बुध चन्द्रराक्षि स्टामी सूर्य और केतु से तीसरे भाव में युक्त है।

निष्कर्ष — एकादश भाव और कारक इहस्पति दोनों ही उसम स्थित में हैं। इसके अतिरिक्त लग्नाधिपति शुक्र अपने ही नश्चन में है और एकादशेश सूर्य के साथ राणि परिवर्तन योग में है और भीच भंग तथा अपनी वर्गोत्तम स्थिति के कारण वली है। मीन राशि में कारक वृहस्पति की स्थिति को एक माध्यात्मिक राशि हैं। और उस पर १२ में मान से योग कारक शनि को दृष्टि का काफी महस्त है न्योंकि जातक एक शामिक मठ का प्रधान है। आहम कारक सूर्य के साथ नवमाधिपति मुझ की युक्ति से यह संकेत मिलता है कि जातक न केवल एक महान आञ्यात्मिक व्यक्ति है बहिक बाठ्यात्मिक शक्ति और उत्तरदायी पर पर भी आसीन होया।

शुक्र की दशा और बुध की भृक्ति में १९९२ में जातक धर्माध्यक्ष बना जिससे आध्यादिमक प्रधान बनने के साथ साथ जातक के नियन्त्रण में पूरे देश में काफी सम्पत्ति आ गई। मुक्ति नाथ बुध नवमाधिपति है और रूक में एकारसेख मूर्य के साथ युक्त है जबकि दशानाय शुक्र रूक्ति धिपति है और एकादसेश सूर्य के परिवर्तन करके १९ वें मान में स्थित है। रूक्ति धिपति शुक्र, दसमाधिपति वन्द्रमा और दिशीयेश मंगर आवस में सम्बन्धित हैं जिससे धनी बनने के रूपे योग बनता है।

कुण्डलो सं ० २२६

जन्म तारील २६-५--१९१४ जन्म समय ७-२ द व में संध्या ( मा० स्टें स० ) सक्षाश ९०४०' उत्तर, देशा० ७३०३७' पूर्व ।



मगत की दशा शेष⊷३ वर्ष ४ महीते १५ दिन

एकादश भाव —कुण्डली सं ० २२६ में एकादश भाव पर किसी बह की दृष्टि नहीं है।

एकादशोश — एकादशेश बुध सप्तम भाव में स्थित है और साथ में तृतीयेश तथा चतुर्येश गानि और दसमाधिपति सूर्य भी स्थित है। कारक — बहस्पति चीधे भाष में है और लग्नाधिपति मंगल से दृष्ट है जो नीच का है किन्तु नीच भंग हो रहा है। बहम्पति पर भी चतुर्थेंग ज़नि की दृष्टि है। कारक काफी बली है यदापि राहु की मुक्ति के कारण वह हल्का कलंकित है!

चन्द्रमा से विचार — एकावरोग मंगल का भीच मंग है। यह धन्द्रमा से दूसरे भाव में स्थित है और नवमाधियति शनि से दूष्ट है। एकावश भाव और वहां का अधिपति पर्याप्त रूप से बली है।

निष्कर्ष-नवम भाव में लग्नाधिपति और समय भाष में दसमाधिपति के साथ एकादशेश की युक्ति से कुण्डली को काफी बल मिल रहा है। चन्द्रमा से एकादशेश प्रवस्त की युक्ति से कुण्डली को काफी बल मिल रहा है। चन्द्रमा से एकादशेश प्रवस्त कि है जो आध्यात्मक केन्द्र के न्यास और जातक के हाथ में उसके प्रवन्ध का संकेत देना है। यह पानि की बच्चा और शक्ति की भृत्ति में हुआ। द्रशानाथ और भृक्तिनाथ एकादशेश दुध और दसमेश सूर्य के साथ युक्त है और अपना फल दे रहा है। जातक का मुख्य व्यवसाय न्यास है जैसा कि ७ वें भाव में ग्रहों के साथ दसमाधिपति सूर्य के शामिल होने से संकेत मिलता है।

## कुण्डली संस्था २२७

जन्म तारीख २१-४-५९२६ जन्म समय १-४० बजे प्रातः (जी एम टी) प्रकांश ५१° ३०' उत्तर, देशा० ०° ६' पूर्व ।



बुध की दशा शेष-१९ वर्ष ९ महीने २३

एकादश माव—कुण्डली स॰ २२७ में ११ वें भाव में वृद्धिक राशि है और वहाँ पर लग्नाधिपति शनि स्थित है। इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है।

एक दिशेश—एक दिशेश मंगल लग्न में उच्च का है और लग्नाधिपति श्रित के साथ साथ राशि परिवर्तन योग में है। उस पर सममाधिपति चग्रमा की दुष्टि है। भाग और भावेश दोनों ही बली स्थिति में है। कारक--बहस्पति दूसरे भाव में स्थित है।

चन्द्रसा से विचार--११ वें आव में दृषम राशि है। इसपर कानि की दृष्टि है अबिक एकादश्य शुक्र तृतीयेश और द्वादश्या बुध के साथ नगम भाव में उच्च का है।

निष्क्षं — छन और एकांदश भाग के अधिपति के बीच राशि परिवर्शन सथा एकादशेश का उच्च का होना काफी उत्तम है। मंगल अपने ही नक्षत्र में स्थित है तथा चन्द्र मंगल गोग में है क्योंकि सप्तमाधिपति चन्द्रमा के साथ परस्पर दृष्टि परिवर्शन योग है।

इस कुण्डलो के जातक ने सुक्त की दशा और राहु की भूक्ति में एक देश का शासन भार संभाल लिया। इस कुण्डलो के लिए शुक्त योग कारक है और नवमाधियित बुध के साथ तीसरे काव में पुक्त होकर राजयोग बना रहा है। भूक्तिनाथ राहु दशानाथ शुक्त से केन्द्र में है और युध की राश्चि मिथुन में स्थित है। दूसरी और युध दशानाथ शुक्त के साथ नीचभंग राजयोग बना रहा है।

कुण्डलो सं० २२८

जन्म तारीख ९९/२०-२-१९१३ अन्य समय १२-१० वजे प्रातः (भावस्टैव्यक) अक्षाश १२° २०' इतर, देखाव ७६° ३९' पूर्व ।

राशिं "नवांश





सूर्यं की दडा। शेष-५ वर्ष ९ सहीने ४ दिन

एकादश भाष — बुण्डली सं० २२५ में ११ वें भाव में कत्या राशि है और सामुबें भाव के अधि।ति उच्च के शुक्र तथा लग्याबियरि मगज से दृष्ट है। यह काफी बली है।

एकादशेश---कन्धा राधि का अधिपति बुधं दसम भाव क अधिपति सूर्य के साथ चौथे भाव में स्थित है। उसपर किसी गृह की दृष्टि नहीं है। कारके—बृहस्पति नवमः धिपति चन्द्रमा के साथ छठे भाव से स्थित है और रुग्नाधिपति मनल के साथ राशि परिवर्तन योग में है। उस पर तीसरे तथा चौषे भाव के अधिपति उच्च के धनि की दृष्टि है। कारक उत्तम स्थिति में है यद्यपि वह छठे भाव में है।

चन्द्रमा से विचार—११ वें भाव में कुम्भ राशि है। यहाँ पर तृतीयेश तथा षष्ठेश बुध और पंचमेश सूर्य स्थित है। एकादशेश शनि सप्तम भाव में उच्च का है बौर चन्द्र लग्न के स्वामी मंगल और वहाँ के नवम भाव के अधिपति बृहस्पित से दृष्ट है।

निष्कषं दितीयेश और पंचमेश वृहस्पति तथा नवमेश चन्द्रमा छठे भाव में युक्त हैं जिससे लाभ के लिए प्रवल मौब बनता है। ११ वें भाव में उक्तम लग्ना- विषति मंगल की दृष्टि द्वारा वृद्धि होती है। १ वें भाव में लग्नाधिपति के स्पित होने के कारण धन के लिए उक्तम योग नहीं है।

जातक ने बृहस्पति की दशा और धृहस्पति की भुक्ति में भूत पूर्व राजकुमार के उत्तराधिकारी के रूप में प्रचुर धन प्राप्त किया। दशानाय और भूक्तिनाय बृहस्पति हितीयेश और पंचमेश है और नवमाधिपति चन्द्रमा से युक्त है तथा द्वितीय भाव पर वृष्टि डाल रहा है।

#### कुण्डलो सं० २२६

जन्म तारीख १९-१९-१९७ अन्म समय ११-१२ वजे रामि ( भा.हटै.स. ) अक्षांश २५<sup>०</sup>२७' उत्तर, देशा॰ ५१<sup>०</sup>६१' पश्चिम ।

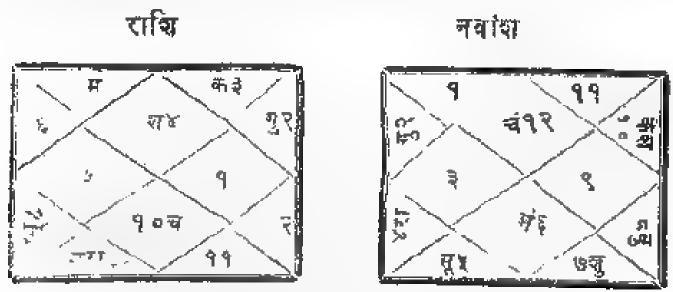

सूर्य की दशा शेय-१ वर्ष ३ महीने २६ दिन

एकादन भाव---कुण्डली संव २२६ में लग्न भाव में कर्क राजि होने के कारण ११ में भाव में खबम राजि है। यहां पर नवमाधिपति बृहस्पति प्रवल होकर स्थित है और वह बगोतम भी है। यह दिलीयेश धूर्य सथा तृतीयेश एवं द्वादशेश बुध से दृष्ट है जो बगोत्तम है। ११ वां माव काफी बली है।

एकादशेश-अब्रुक्त वष्ठेश बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन में छडे भाव में स्थित है। वह राहु के साथ है जिससे वह हल्कर कलंकित है।

कारक - बृहस्पति ११ वें भाव में वर्गोत्तम है और द्वितीयेश शनि से दृष्ट है

तथा तृतीयेश और द्वादकेश बृहस्पति की भी दृष्टि है जो वर्गोत्तम है।

चन्द्रमा से विचार - ११ वें भाव में बुध्विक राशि है जो जब्दमेश सूर्य तथा नवमेश द्वा के स्थित होने के कारण मछी है . इस राशि के स्वामी मंगल पर तृतीयेश और द्वादमोस बहस्पति भी दृष्टि है। एकादक्षेत्र मंगल इतना बली नहीं है क्योंकि वह बन्द्रमा से अध्यय स्थान पर है।

निष्कर्ष--इस कुण्डली में विशेष बात यह हैं कि वली पहीं के बीच अति प्रसल परिवर्तन योग बन रहा है । लग्नाधिपति चन्द्रमा से दृष्ट होने के कारण लग्न बली है जो सप्तमाधिपति शनि के साथ परिवर्तन योग में है। नवमाधिपति बृह्स्पति वर्गोत्तम है और सूर्य को देख रहा है जो इसरी ओर योग कारक मंगल के साथ राशि परिवर्तन थोग में है। प्रचुर वित्तीय लाभ के लिए यह एक प्रवल योग है। एकादशेश छठे भाष के अक्षिपति बहस्पति के साथ राशि परिवर्तन योग में है और वह अपने ही नक्षत्र में हैं।

जातक ने गृहस्पति की दशा और सूर्य की मुक्ति में प्रमुर धन प्राप्त किया जी खसे अपने पिता की मृत्यु अचल सम्पत्ति, पुस्तक की रायल्टी और अन्य परिसम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ। दशानाय वृहस्यति नवम भाव का अधिपति है जो ५२ वें में छन योग बना रहा है। भुतिनाथ सूर्य द्वितीयेश होकर नवमाधिपति बृहस्पति और योग कारक मंगल से दुष्ट है जिससे यह संकेत मिलता है कि अपनी दशा में जातक की काफी सम्पदा धिरासत में भिलेगी।

# लाभ की हानि

कुण्डली सं ६ २३० जन्म समय qo-o बजे राति (स्था०म०) जन्म लारील २३-६-१८९४ खक्षांश ४९°३०' उत्तर, देशान्तर ०° ०५' पूर्व ।



एक दिश भाव कुष्डली सं० २३० में एक दिश भाव वृह्सिक राशि पर योगकारक शुक्र शोर तृतियेश तथा द्वादशेश बृह्स्पति की ५ वें भाव की दिश्य है। स्थाधिपति शनि वर्गोत्तम है। वह स्थम भाव से ११ वें भाव पर दृष्टि हाल रहा है। एक दिश भाव बजी है।

एकादशश—मगल तीसरे भाव में राहुसे युक्त है। उसपर लग्नाधिपति शनि की दृष्टि है जो स्त्रयं ही छाया ग्रह केनु के साथ है। एकादशेश कर्लकित है।

कारकः — कारक के रूप में वृहस्पति योग कारक शुक्र के साथ शुभ शक्ति में स्थित है और ११ वें माव पर दृष्टि डाल रहा है।

चन्द्रमा से विचार ाप पे भाव में धनु राधि है। इसका अधिपति बृहस्पति चन्द्रमा ने केल्द्र में योग कारक शुक्र ते युक्त है १५ वें माव पर राजनीति ग्रह सूर्य की दृष्टि है जो सममाधिपति है। ११ वां भाव उसम स्थिति में है।

निष्म सं— लाम भाव काफी बली है। जातक ने अनि की बसा और राहु की भूकि में उत्तराधिकार में राज्य प्रभा किया। अति ९ वे भाव में वर्गोत्तम है और एकादशेंस मणल से दृष्ट है और उसकी दशा में लाफी लाभ का संकेत मिलता है। किन्तु एकादशेंश मंगल अशुभ नक्षत्र में है और राहु से मिलत है जो उसी नक्षत्र में स्थित है। अतः शनि की दशा में प्राप्त लाभ काफी समय तक नहीं रह सका जातक को बृहस्पति को दूसरी भूकि में सिहासन छोड़ना पड़ा। बृहस्पति तृतीयेश और द्वादशेंग है। वह पांचवें भाव में है और १९ वें भाव तथा दशानाथ शनि पर दृष्टि डाल रहा है। वह योग कारक शुक्र के साथ है और इसे पीहित कर रहा है। नवम भाव पाप ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित है। यद्यक्ति छानेश के रूप में शनि शुभ है किन्यु केतु के साथ उसकी युक्त और उसपर एकादशेश मंगल की दृष्टि (जो स्वयं ही राहु के साथ युक्त होकर पीड़ित है) से वह पापश्रह बन गया।

एकादशेश मंगल से दुष्ट होकर ९ वें भाव में लम्नाधिपित की स्थिति पर ध्यान दें। योग कारक शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है और ११ वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। नवमाधिपित बुध समय भाव में स्थित है। इन तथ्यों से सम्पन्न और कुछीन परिस्थिति में जन्म का संकेत मिलता है क्योंकि वित्तीय सम्पन्नता के लिए इससे प्रवल योग बनता है।

#### कुण्डली सं । २३१

जन्म तारीक १८-७-१९१६ जन्म समय ६-१७ वजे संध्या (मा०१टै०स०) अक्षांश १२<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ७६<sup>०</sup> ४९' पूर्व । राशि

नवांश





शनि की दशा बोष-१९ वर्ष ६ महीने २४ दिन

एकादश भाव—कुण्डली सं० २३१ में लाभ भाव में बुला राशि है। यहाँ पर कोई ग्रह स्थित नहीं है। इस पर नवम भाव से द्वितीयेश और तृतीयेश शनि की दृष्टि है। ६१ वां भाव काफी वली है।

एकाद्शेश कुक नवम भाव में है और द्वितीयेश तथा सृतीयेश शनि और सममाधिपित तथा रसमाधिपित बुध से युक्त है। सिंह राशि में उसकी स्थिति उत्तम नहीं है।

कारक -दृहस्पति आठवें भाव में अच्च का है। चतुर्णेक के रूप में वह अष्टमाधिपति चन्द्रमा से परिवर्तन योग में है। वह नवमाधिपति सूर्य से सम्बन्धित है। वह दोनों और से पापग्रह मंगल और यनि से घिरा हुआ है। यनि पर युक के साथ बुक्ति से नियन्त्रण है।

चन्द्रसा से विचार ११ वें भाव में मकर राशि है। इस पर चन्द्र लम्न कें अधिपति उच्च के इहस्पति और ५ वें भाव से बब्देश सूर्य की दृष्टि है। १९ वें भाव पर दितीयेश मंगल की भी विषयीत दृष्टि है। एकादशेश भी तृतीयेश और बब्दमेश शुक्र एवं चतुर्थेश तथा सममेश दुध के साथ छठे भाव में स्थित है। १९ वां भाव काफी बली है किन्तु एकादशेश काफी पोड़ित है।

निष्कर्ष---कान पर पंचमेश मंगल की दृष्टि है, कान स्वयं ही वर्गोत्तम में है, लग्नाधिपनि बृहल्पति उचन का है और नवमाधिपति सूर्य के साथ युक्त है। एकादशेश शुक्र नवम माल में दितीयेश शनि के साथ युक्त है निससे शक्ति, धन सौर धनी होने का जन्म से ही योग है।

तथापि, शक्ति की हानि दर्शने वाली ग्रह स्थिति पर अवान दें। सम्नाधिपति हु:स्थान = वें माव में स्थित है। कारक मृहस्पति अष्टमाधिपति चन्द्रमा से राशि-परिवर्तन योग में है। तवमाधिपति यूर्य अष्टम भाव मे स्थित है। वद्यपि एकादरोग शुक्र अपने ही नक्षत्र में उत्तम स्थिति में है, नवांश में अपनी नीच स्थिति और अष्टमाधिपति चन्द्रमा और राहु के प्रभाव के कारण निर्वेळ है।

कुण्डली सं० १३१ एक भूतपूर्व राजकुमार की है जिसने शुक्र की दशा और मुझ की मुक्ति में अनेक मुविधाएँ गवां थी। दशानाय शुक्र कुम्भ राशि के लिए बशुम है, शत्रु राशि सिंह में स्थित होने के कारण व्यवसाय में खराबी आई। यह नवमाधिपति होकर योग भंग कर रहा है। भुक्तिनाण बुध छाया ग्रह के नक्षत्र में है। दशा और मुक्तिनाण दोनों ही कलंकित हैं।

## कुण्डसी सं• २३२

भन्म सारीख २९-९-१९३३, जन्म समय १०-१५ बजे राजिः (भा०स्टें०स०) भदांश ९०° ५०' उत्तर, देशा० ७६°४२' पूर्व ।



मंगल की दशा शेष-६ वर्ष ५ महीने ९८ दिन

एक दिश माव — कुण्डली सं० ३३२ में ५१ वें घाव में मीन राशि है। इसपर चतुर्येश सूर्य, दूसरे और पांचवें माघ के अधिपति उच्च के बुध और एकादशेश बृहस्पति की दृष्टि है। ११ वां माव बली स्थिति में है।

एकादशेश-बृहस्पति दूसरे और यांचर्वे भाव के अधिपति उच्च के बुध और चतुर्येश सूर्य के साथ पांचर्वे भाव में स्थित है। ५ वो भाव उत्तम स्थिति में है।

कारक- दहस्पति कारक और एकावशेश है।

चण्द्रसा से विचार--११ वें भाव में दृश्यिक राशि है और वहां पर एका-दर्शेश मंगल स्थित है। इस पर किसी जन्म ग्रह की दृष्टि नहीं है। एकादशेश मंगल भवती ही राशि में है। लाभ भाव काफी वली है।

निष्कर्ष-पुण्डली सं० २३२ में एकादकोषा और दूसरे तथा पांचर्वे थान के सक्षिपति उच्च के बुझ का योग प्रवल धन योग बना रहा है। दुझ की वर्णोक्तम स्थिति से इसे काफी बल मिलता है। इसके अतिरिक्त यह योग ५ वें भाव में बन रहा है। ५ वें भाव से एकाएकेश वृहस्पति नवम भाव में योग कारक शनि पर पृष्टि डाल रहा है। दूसरी ओर शनि शश योग में है। इन योगों के कारण जातक बुध की दशा के दौरान एक शक्तिशाली उद्योगपति बन गया, इस दशा के दौरान उसकी विसीय स्थिति काफी सुधर गई।

अन्यया इस बली कुण्डली में शुक्र छठे भाव में दु:स्थान में स्वित है और यद्यपि वह राशि और नवांश में अपनी ही राशि पर है, अशुभग्रह मंगल और सूर्व कें घेरे में है। एकादशेश बृहस्पति दश्ह में है जिससे विपरीत ग्रह की दशा में उसके अशुभ स्वामित्य का उच्च स्थान रहेगा।

ज्यों ही केंतु की दशा आरंभ हुई, जातक की दित्तीय स्थित में यिरावट आ गई। केंतु अपने ही नक्षत्र में स्थित है और राहु के माध्यम से ९० वें आद को प्रभावित कर रहा है। वह सूर्य की राशि सिंह में स्थित है जो एकादशेश कृद्रपति की पीड़ित कर रहा है। केंतु की दशा के दौरान जातक की सभी प्रकार की हानि हुई जिसमें जातक का सम्मान और प्रसिद्धि शामिल है।

# द्वाद्श भाव के सम्बन्ध में

१२ वां भाव हानियों, अयन्यय, न्यय, जन्ती, सयन सुख, बाई आंख, पांव, देह धारण, देवी जान, धर्मपरायणता और अन्तिम मोक्ष के लिए होता है। जैसा कि पहले के भावों के बारे में बताया गया है, इस भाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए (क) भाव (ख) उसका अधि मि (ग) उस भाव में स्थित ग्रह (भ) कारक। १२ वें भाव के संकेतों का निर्धारण इन तथ्यों की सही जीच पर आधारित होता है।

#### द्वादशेश का विभिन्न भावों में फल

प्रथम भाव में — जातक शरीर से कमजोर होगा और चिड़ चिड़ा होगा। तथापि वह सुन्दर और मृदुमाधी होगा। यदि दिस्वमाव राशि हो तो जातक यात्रा करता रहेगा। यदि लग्न भाव में द्वादशेश के साथ पछेश हो तो जातक की आयु लग्नी होगी। परन्तु यदि अध्यम भाव पीड़ित हो तो जातक की आयु कम होगी। इससे जल और विदेश में रहने का भी सकेत मिलता है। यदि लग्नेश और १२वें के अधिपति के बीच राशि परिवर्तन योग हो तो जातक कंश्रम होगा, सभी उससे घुणा करेंगे और शुद्धि का अभाव होगा।

द्वितीस भाव में — जातक को आधिक हानि होगी। वह ऋण में रहेगा और पाद कर्म में लगा रहेगा। वह समय से भोजन नहीं करेगा। उसकी दृष्टि कमजोर होगी और उसके पारिवारिक जीवन में सद्भावना का सभाव रहेगा। यदि द्वादकेश सुभग्रह हो तो जुरे प्रभावों में काफी कमी होगी और जातक वित्तीय रूप से सम्यन्त होगा। वह एक कुशल बक्ता होगा। यदि द्वादकेश खराब स्थिति में हो तो जातक गय करता है और झगड़ा में फैसा रहता है।

हुतीय भाव में --- वह डरपोक और शान्त होगा। भाई की मृत्यु हो सकती है। वह फटे पुराने कपड़े पहनेगा। यदि उस पर पापग्रहों का प्रभाव हो ती उसे कान की बीभारी होती है। उसे अपने छोटे माइयों पर काफी ब्यय करना पड़ता है। छेखक के रूप से वह असफल रहेगा। वह सार्वजनिक स्वान पर कार्य करेगा और उसकी बाम बहुत कम होगी। यदि तीसरे भाव से द्वादशेश के साथ दितीयेश युक्त हो और बहुस्पति या नवमाध्रिपति से दृष्ट हो तो जातक की एक से अधिक पत्नी होगी।

चतुर्ष भाव मे—मां की शीव मृत्यु, मानसिक चिन्ता, अनावश्यक चिन्ता, सम्बन्धियों के साथ के साथ शत्रुता और विवेश में निवास जैसे कुछ फल होते हैं।

थू स्वामी से निरन्तर परेशानी, वह एक साधारण मकान में रहेगा। परन्तु यि हादशेश उत्तम स्थिति में हो तो वे विपरीत फल काफी सीमा तक कम हो जाते हैं। यदि शुक्त बली हो तो वातक के पास अपनी सवारी होगी किन्तु इससे हशेशा परेशानी रहेगी।

पंचम भाव में - तंति की प्राप्ति में कितगई होगी अथवा वच्वों से मुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह धार्मिक विचार वाका होगा और धर्मस्थलों की प्राप्ता करेगा। विमाग का कमजोर होगा और मानसिक विपयन रहेगी। वह अपने काप को दयनीय समझता है। वह कृषि में सफल नहीं रहेगा क्योंकि उसकी फसलों में कीड़े लग जाएँगे।

छुड़े भाव में — जातक सुली और सम्पन्न रहेगा। उनकी आयु लम्बी होगी और उसके पास कोग विलास के बरेक साधन होंगे। उसका घरीर स्वस्थ और सुन्दर होगा और अपने राश्रुओं का नाश करेगा। किन्तु वह मुकदमा में फस सकता है जिसमे उसे लाभ नहीं होगा। किन्तु यदि दादशेश पर पापग्रहों का प्रभाव हो तो जातक परित्रहीन, पापी और चिड़चिड़ा होगा और अपनी मां से घूणा करेगा। अपने बच्चों से मुली नहीं रहेगा। रिक्यों के कारण वह कहर में पड़ जाएगा।

सातवें भाष में —पत्नी गरीय परिवार की होगी। विवाहित जीवन सुसी महीं रहेगा और तलाक भी हो सकता है। बाद में यह सन्यासी वन वाएगा। उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा और कफ की बीमारी से पीड़ित रहेगा उसके पास शिका और सम्पत्ति का अभाव रहेगा।

आठवें भाव में — जातक हनी होगा। उसके पास अनेक नौकर चाकर होंगे और वह आराम का जीवन व्यतीत करेगा। किसी की मृत्यु या विशासत से छन प्राप्त होगा। बादू से छन प्राप्त होगा। जादू में विश्वास करेगा और विष्णु का भक्त होगा। उसके मस्तिष्क बीर हृदय में अनेक उत्तम गुण होने के कारण वह सच्चा, प्रसिद्ध और मृदुभाषी होगा।

नधम भाव में —िवदेश में बावास और सम्पन्नता का संकेत मिलता है। उसके पास विदेश में काफी सम्बत्ति होगी। यह इमानदार, उदार और विश्वाल हुव्य वाला होगा। उसे आध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा। यह अपनी पत्नी, मित्र और उपदेशक को नहीं वाहेगा और धारीरिक गठन में विधिक कि रखेगा। कम उम में ही पिता की मृत्यु हो जाती है।

इसर्वे भाव में —आक्षक काफी मिहनती होगा और अपने पेशा के लिए कठिन यात्रा करने को भी सैयार रहता है। वह बेलर, डाक्टर या कदागह तथा ऐसे ही स्थानों पर यास करेगा। यह कृषि पर व्यय करता है जिसमें उसे लाम होता है। जातक को अपने पुत्रों से कोई सुख या शारीरिक आराम प्राप्त नहीं होगा।

ग्यारहर्षे भाव में —वह कारोबार करेगा किन्तु उसे अधिक छाभ नहीं होगा। उसे मित्र कम छोर शत्रु अधिक होंगे। भाईयों घर अथ से परेशान रहेगा उनमें से मुख विकलाग होंगे। जातक के धन का इस कारण नाश होगा। वह मोती, रुवी और अन्य कीमती पत्थरों के व्यवसाय से काफी धन कमाएगा।

वारहवें भाव में जातक धार्मिक और उचित कामों पर काफी क्षर्च करता है। उसकी आंख की दृष्टि अच्छी होगी और विस्तर का मुख प्राप्त होगा। वह इषि करेगा। यदि द्वादक्षेश पर पापग्रहों का प्रभाव हो तो जातक परेकान रहेगा और हमेशा चूमता रहेगा।

ये फल सामान्य है और प्रत्येक मामलों में समुचित ढंग से अपनाता चाहिए।
यदि द्वादशेश सुमग्रह हो तो साधारणतः १२ वें भाव में स्थित होते पर वह उत्तम
फल देता है। यदि १२ वें भाव में चर राशि हो और वहां पर चन्द्रमा या बुध
स्थित हो तो जातक काफी यात्रा करेगा। इस योग पर खुभ ग्रहों की दृष्टि होते
पर जातक का बावास निवेश में होता है, उसकी यात्रा अध्वी होती है और काफी
धन कमाता है। यदि पाप करेरी योग या दृष्टि द्वारा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो
जातक कानून के ग्रथ से या जीवन की रक्षा के लिए देश छोड़ सकता है और अज्ञात
रूप से खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता है।

यदि लग्नाधिपति १२ वें भाव में हो और विकोण या केन्द्र में शुभ बह नहीं हो तो जातक साधारण और कम साधन वाला व्यक्ति होगा सचा नीरम जीवन व्यतीत करता है।

#### सामान्य योग

हम नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण योग दे रहे हैं जिनका सम्बन्ध १२ वें भाव से है और भी विभिन्न प्राचीत पुस्तकों से लिए गए हैं।

जब द्वाबरोध गुम वर्ग में स्थित हो तो जातक उत्तम कामों में अपना धन खर्च करता है। यदि द्वाबरोश पर पापग्रह की दृष्टि हो या बहु पापग्रह से युक्त हो या बहु दबा हुआ हो या ग्रसित हो सो जातक सपना धन गैर कानूनी और काले कामों पर व्यय करता है। १२ वें भाव को प्रधावित करने बाले ग्रह के साधार पर जातक अपना धन शराब, स्थियों, घूस, धूडदोड़, जुआ या अन्य गलत कामों पर व्यय कर सकता है। यदि १२ वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक पर निगरासी रखने के लिए संरक्षक होगा जो यह ह्यान रखेगा कि उसके द्वारा धन सही हंग से खर्ष किया जाए। यदि १२ वें भाव पर पापग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की अस्य अनेक प्रकार से बर्बार होगी। ६, ८ और १२ वें प्रेस अखुम मावों के अधिपित सम्मान और धन की हानि करते हैं वसतें कि दसम माव, दसमाधिपित, दूसरा माव, ११ वां भाव और उनका अधिपित भी बुरे प्रभाव में हों।

यदि द्वादक्षेश उच्च का हो या मित्र राशि में रिषत हो तो जातक उदार होगा, यदि उत्तम स्थिति में स्थित नवमाधिपति के साथ सम्बन्धित हो तो जातक भाग्यक्षाली होगा। १२ वें मान में शुभ यह के स्थित होने पर जातक कंजूस और भीर अपने धन के प्रति सावधान होगा। वृहस्पति से दृष्ट द्वादक्षेश, जीये भाग में हो तो वानशीलता का संकेष मिलता है। यदि लग्न और नवमाधिपति के बीच परिवर्तन योग हो तो जातक धमियें और पित्रत कामों में लगा रहता है। यदि नवमाधिपति १२ वें भाग में हो तो जातक धमें स्थलों की यात्रा करने और धमिथं कामों का शौकीन होगा। यदि नवमाधिपति नवांश में शुभ ग्रह के साथ शुभ राशि में स्थित हो तो जातक धमियं कामों पर दिल खोलकर व्यय करेगा। यदि उच्च का बुध केन्द्र या १९ वें भाव में स्थित और नवमाधिपित से दृष्ट हो तो जातक मानव प्रेमी होगा।

यदि नवमाधिएति सिहासनांश ( एक ही वर्ष में ५ वार स्थित हों ) में हो और छन्नाधिपति तथा दसमाधिपति से दुष्ट हो; अथवा लग्न पर नवमाधिति की दृष्टि हो और छन्नाधिपति केन्द्र में स्थित हो अथवा लग्न भाव में शुभ ग्रह हो और सवमाधिपति अशुभ नवाश या पछ्यांश में हो तो जातक दिसावा के लिए धर्म पर ध्या करता है।

यदि प्र दो भाव और शुक्त दोनों ही शुभ स्थिति में हो तो जातक अहाँ कहीं भी ही, उसे विस्तर का सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार का फल मिलता है यदि द्वादिश्य शुभ प्रह से दृष्ट या युक्त हो या शुभ वर्ग हो। निस्निक्टिश्त योग पाए जाने पर जातक को इस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है।

यदि लग्नाधिपति ६,८ या पर वें भाव में हो; लग्नाधिपति नीच का हो या विनि, मांदी या राहु से युक्त हो; अथवा यदि द्वादशेश पाप दृष्टि या युक्ति से प्रभावित हो। जम्म कुण्डली मे अन्य ग्रहों और लग्न के अधार यर विस्तर के सुख से संचित रहने का कारण परिकिति का अनुक्ल न होना, दरिवता, खराज स्वास्थ्य, वारीरिक कमी या आध्यात्म की और शुकाव क कारण संयम हो सकता है।

पूर्वे भाव में स्थित ग्रहों के स्वभाव से हमें यह संकेत मिलता है कि जातक वे क्षत की हानि किस प्रकार होगी या उसका व्यय किस प्रकार होगा। यदि पीड़ित सूर्य १२ वें भाव में स्थित हो तो जातक का भन जुमिन पर ध्यय होगा या सरकार द्वारा जब्त कर लिया आएगा। यदि १२ वें भाव में मंगल हो तो मुकरमा और खतरताक शत्रुओं पर ध्यय होगा। फिरती, घोखाधड़ी और उमी में धन खर्च होगा। यदि इसी प्रकार की स्थिति में बुध हो तो भ्रेयरों और ब्यापार तथा कारोबार में अविवेकपूर्ण निवेश की संभावना होती है। पारिवारिक मुकदमे बाकी में भी धन का ध्यय होगा। गुक इस स्थिति में हो तो बदनामी और भयादीहन के कारण धन की हानि होती है। सनि और संगल के कारण समें भाई बहनों पर ध्यम होता है। शति और राहु के कारण मृत्यु या इसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यव होता है। शति और राहु के कारण मृत्यु या इसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यव होता है। यदि चन्द्रमा और लगाधिपति ५२ वें भाव में स्थित हों तो विकित्सा अस्पताल के बिलो, जमानत राश्चि के माध्यम से धन का ब्यय होता है। ये फल तभी संभव है यदि इस प्रकार की हानि दशिते के लिए जनम कुण्डली और विशेष भाव में समुनित संकेत विद्यमान हों। धुरे प्रभावों का सही-सही माप करने के लिए जम्म के सावधान रहना चाहिए।

यदि अधुम ग्रहों से प्रमावित द्वादवीश चतुर्थेश से सम्बन्धित हो तो जातक की मां के कारण धन की हानि होगी। यदि इस प्रकार का द्वादवीश वर्ष्ठेश, मंगळ, शुक्त पंचमेश्व, तृतीयेश, सप्तमेश और दसमाधिपति से सम्बन्धित हो भी उस भाव या ग्रह से सम्बन्धित फलों के माध्यम से धन की द्वानि होती है अर्थात् शत्रु, मुकदमा, स्त्री, वचने, संग भाई बहुनों, पत्नी और पिता के कारण।

यदि द्वादरोश अशुभ ग्रहों के साथ हो तो प्रवन की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। यदि द्वादरोश और छठे पान में लग्नाधिपति पर शुरे प्रभाव से नातक के खिलाफ अपराध की कार्यवाही का संकेत मिलता हैं जिससे धन की हानि होती है। जब हादरोश दूसरे भाव में हो, एकादरोश १२ वें मान में हो और द्वितीयेश नीच का हो या ६, या पर में भाग में स्थित हो तो भी इसी प्रकार के फलों का संकेत मिलता है। जब द्वितीयेश दाह में हो, नीच का हो या १२ में पीड़ित हो लग्नाधिपति कमजोर हो; अथवा जब दितीयेश नीच का हो, अशुभ गृह से युक्त हो या छठे भाव में हो; अथवा जब दितीयेश नीच का हो, अशुभ गृह से युक्त हो या छठे भाव में हो; अथवा पदि शुक्त, राह और सूर्य पर वें भाग में हो तो न्यायालय, मुकदमा, जुर्माना आदि पर व्यय होगा।

यदि नवांत्र में दूसरे मान के अधिपति पर समाधिपति की दृष्टि हो और ६,८ या ९२ वें मान में स्थित हो तो जुर्माना के कारण जातक का व्यप होता है। इस योग से कोरी और अग्नि के कारण भी हानि का संकेत मिलता है।

यदि कमओर हितीयेश और एकादशेश पर अंगल की दृष्टि हो जो स्वयं भी

बबुष प्रमु के शत्रु अंश में स्थित हो और साथ ही पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो धन की माणि का कारण घोरी, अन्तिकाड था जुर्माना हो सकता है यदि पीड़ित दसमा-विपित पुरे बष्टचंश में दितीयेश और एकादशेश के साथ छठे भाव में स्थित हो की कानक को जनता का सामना करना पड़ता है और इसमें धन की हानि कीनी है।

यदि सूर्य और चन्द्रमा १२ वे भाव में स्थित हों तो कर छापासारी, सरकारी अधिनियम और जन्ती के माध्यम से धन की हानि होती है। यदि १२ वें भाव में मृह्म्पति स्थित हो तो जातक इमानवार होता है और करों का भुगतान करता है सथा अपनी सम्पत्ति बढ़ाता है।

नवांक में एकादशेश जिस राशि में स्थित हो वहां का अधिपति यदि शुभ पह के साथ हो किन्तु ६, ८ या १२ वें भाव में अग्रुभ षठवंश में हो तो जातक ऋण में रहता है। यदि वसमाधिपति ११ वें भाव के अधिपति से दृष्ट या संवन्धित हो, दूसरे भाव में अश्रुभ ग्रह हो और छमाधिपति १२ वें भाव में स्थित हो तो जातक ऋण में कैंसा रहेगा। निम्निकिसित परिस्थितियों में ऋगग्रस्तता की जाशा की जा सकती है।

अन्ति छिपति दितीयेश या सप्तमेश से युक्त होकर या तो ग्रसित हो या नीच का हो या किसी भी दुःस्थान (६,८ या १२ वें भाव ) में शबू राशा में हो और नवमाक्षिपति पर कोई शुभ दृष्टि न हो, दितीयेश ग्रसित हो और दूसरे या आठवें भाव में अशुभ ग्रह से सम्बन्धित हो, दितीयेश दाह में और नीच का हो और अशुभ षठ्य श में स्थित हो, लग्नाधिपति पाप ग्रह और ६,८,५२ वें भावों में से किसी के भी अधिपति से पीड़ित हों।

यदि दूसरे और ग्यारहवें भाव जिस द्रोकाण में स्थित हैं वहां के अधिपति नवांश में जहां स्थित हैं वहां के अधिपति वैशेषिकांश में हों और त्रिकोण या केन्द्र में स्थित हों तो जातक अपने जीवन काल में ही ऋण समाप्त कर सकेगा।

मिं सन्द्रमा से ६, द था १२ वें मान में बृहस्पति हों और चन्द्रमा त्रिकोण या केन्द्र में हो, नीच का हो या अन्तु वर्ष में स्थित हो तो दिस्त्रता का संकेत मिलता है। तथम भान में सूर्य नीच का हो और मंगल ८ वें मान में हो तो भयावह दिस्त्रता का कारण होता है। यदि मेच राशि में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो और नवाश में मीच का हो, अथवा यदि शुक्र राशि और नवाश दोनों हो में कन्या राशि मे हो तो भिखारों का जन्म हीता है। जब लग्न में धनु, मीन, सिंह था बृष्भ राशि हो बृहस्पति नवमाधिपति से बनी हो और एकादरोश कमजोर या पाह में हो और केन्द्र

से अतिरिक्त किसी अन्य भावं में हो तो साधारणतः जातक दरिद्र परिस्थिति में रहेगा।

यदि बृहस्यति से २, ४ या ५ में भाव में पाप यह स्थित हों तो जातक गरीच होगा। इसी प्रकार के फल का संकेत मिलता है यदि लग्न भाव में सूर्य या चन्द्रमा पर हितीयेश या सप्तमेश की दृष्टि हो अथवा वे सम्बन्धित हों। यदि १२ में भाव में नवमाधिपति, दूसरे माव में द्वादशेश और तीसरे भाव में पापग्रह स्थित हों तो जातक दरिश्रता कीर कब्द में रहता है।

यदि लग्नाधिपति साठवें भाव में हो और अध्याधिपति लग्न में द्वितियेश या। सप्तमेश में युक्त हो तो बातक मात्र जीवर यापन के लिये भी अजित नहीं करेगा। प० वें भाव में युभ यह बीर दूमरे भाव में पाप यह गरीबी का संकेत देते हैं। यदि चन्द्रमा, वृहस्पति और शिन केन्द्र में हों और मगल तथा सांदि ६, ८ या ५२ वें भाव में हो तो दरिद्रता होती है। इनमें से अधिकतर योग सुग्नी शोपड़ियों में रहते वालों, घरेलू नौकरों, फूल विक्रेताओं, प्रदर्शन करने बाले लड़कों और इसी प्रकार के व्यवसाय की श्रेणियों की कुण्डलियों में बाए दा सकते हैं जहां प्रतिदिन खाने के लिए कमाना पडता है।

साधारणत. लग्न, लग्नाधिपति और को यह पापकत्ती योग में होते हैं वे कारावास देते हैं। यदि लग्नाधिपति और पष्टमाधिपति केन्द्र या विकीण में तान से युक्त हों तो जातक को कारायास होगा। १,२,५,९ और १२ में भानों में पाए यह स्थित हों तो इनके कारण जातक को कारावास होता है जिसके वास्तियक स्वरूप का निर्णय लग्न में उदय होने बाली राम्मि द्वारा किया जाता है। यदि लग्न में सेष, वृप या धनु राम्मि का उदय हो रहा है तो जातक रस्सी से बाधा जाएगा। यदि लग्न में वृश्चिक राश्चि हो हो जातक की भूमियत कमरा में ढाल दिवा जाएगा। यदि लग्न मान में मिथुन, तुला या कन्या राश्चि हो तो जातक की येही लग सकती है। यदि लग्न में मीन, कर्क या सकर राश्चि हो तो कारावाम एक सुरक्षित भयव में होगा।

यदि षष्टमाधिपति और लग्नाधिपति त्रिकोण या केन्द्र में हों और राष्ट्र या केन्द्र से युक्त हों तो इसके कारण कैंद्र की सजा होती है। जब १०, ९, १ और ६ वें भावों में क्रमश्च चन्द्रमा, मंगल, शिन और सूर्य स्थित हो तो कारावास में मृत्यु होती है। यदि निम्नलिखित मानों के अधिपति समान रूप से बली हो तो कातक अवस्थि के मानले में फस सकता है वसतें कि इसे शान्त करने वाले कोई अन्य तथ्य रि हो--(क) दूसरे और १२ वें भाव (ख) पंचम और नवम भाव (ग) पष्टम और हावश भाव (प) कीसरा और स्थार भाव।

यदि लग्नाधिपति शुक्त छठे भाग में हो तो जातक की बाई आंख में रोग होता है। यदि दितीयेश और इपदिशेश धुक्त से युक्त हो और लग्नाधिपति किसी दुः-ध्वान (६, व था १२) में हो तो जातक जग्म से अन्धा होता है। लग्नाधिपति, मूर्य और शुक्त के योग से भी इसी प्रकार का फल होता है। पापप्रह से पीड़ित चन्द्रमा और दूसरे भाग में शुक्त के कारण वृष्टि जा सकती है। सूर्य, चन्द्रमा और शुक्त को नैगणिक कारक हैं। इन पर और १२ में भाद पर युरे प्रभाग होते पर खृष्टि में दोश होता है।

4, ८ या ५२ वें भाव में चन्द्रमा और गुक्त के स्थित होने पर रहीं घी होती है।
यदि क्षीय चन्द्रमा कर्क राशि में हो और जस पर ससम या दसम भाव से पाप
दृष्टि हो तो जस्तक की दृष्टि कमजोर होती है। जब गुक्त लग्न में स्थित हो या
द में भाव पर पाप ग्रहों का श्रमाय हो तो आंख में कथ्ट होता है। यदि भंगल पा
श्वित से दृष्ट अथवा राहु से पीडिन मूर्य ५२ वें भाव में स्थित हो पा किसी त्रिकीण
में हो तो आतक की दृष्टि दोष युक्त होगी।

यदि लग्नेश और दितीयेश ६, द ना १२ वें भावों में स्थित हों तो जातक की खांख की दृष्टि प्रभावित होगी। १२ वें भाव में मंगल हो तो दाई आंख में चोट लगेगी। यदि सुर्ग और चन्द्रमा लग्न से ६ और १२ वें भाव में हों तो जातक की एक आंख चली जाती है। यदि चन्द्रमा और खुक १२ वें भाव में हो या यदि छुक पाप यह के साथ १२ वें भाव में स्थित हो हो शो है आंख प्रमावित होगी।

आजकल दोषपूर्ण हुन्दि और अखि का रोग इतनी संभीर समस्या नहीं है जैसा कि यह प्राचीन काल में यो जब प्राचीन पुस्तकों लिखी गई थीं। उन दिनों दृष्टि में दोष होने पर लोग विकलान हो जाते वे और इसरों की दसा पर निर्भर करते थे। अतः जिस जातक की कुन्डली में इस प्रकार का दोष पामा जाता था उमकी शादी नहीं होती थी और साधारणतः उसे बोझ माना जाता था। आधुनिक मुग में ये सब बातें बदल चुकी हैं और कतिपय व्यवसायों को छोड़कर दृष्टि में दोष का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। उचित ऐनक या साधारण खल्य चिकतमा दारा अधिक मानलों में दृष्टि के दोष का निवारण किया जा सकता है। दृष्टि हीनदा भी अब विकलागता नहीं रह गयी है क्योंकि दृष्टिहीन छोगों को आत्म विद्वासी बनने की शिक्षा दी जाती है।

यदि १२ वें भाव पर सक्ति या मादि की दृष्टि हो या वहा पर सिन या महिद रिभत हों और द्वादसेस जन्म सक्तव से दिपति (३), प्रत्यक् (५) या नेजन (०) सक्षव में हुं! तो जातक को भाकस्थिक आर्थात और जाधिक किंग्सिई का सामना करना पष्ट सकता है । बह दुराचारी होगा, पाप करेगा और मरने के बाद नरक में जाएगा।

यदि कोई पापयह दाह में, सीच का या प्रसित स्थिति में हो और ११ वें भाव को प्रभावित कर रहा हो तो जातक मृत्यु के बाद नरक में जाएगा। जब द्वादकों श अशुभ षष्ठधं स में हो और पाप यह से दृष्ट हो अथवा जब राहु मादि तथा अष्टमा-घिपति के साथ १२ वें भाव में हो तो जातक मृत्यु के बाद नारकीय क्षेत्र में अवसरित शिता है।

यदि १२ वें भार में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ कतें री योग में हो तो जातक स्वर्ग में जाता है। यदि दसमाधिपति होकर इहस्पति १२ वें भाव में स्थित हो या शुक्र कीण चन्द्रमा या बली सूर्य से दृष्ट हो तो वह ध्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग का निवस्ती होता है।

इसी प्रकार की स्थिति होनी है यदि बली शुभ ग्रह शुभ वर्ग में १२ वें स्थित हो और शुभ तथा अशुभ दोनों ग्रहों से दृष्ट हो। यदि बली बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हो और नवांश में अपने मूल जिकीण राशि में हो और केन्द्र में ३ पाप ग्रह स्थित हों तो यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जातक ब्रह्मलोक की प्राप्त करता है। जब लग्न में शतु राशि हो, नवांश रूग्न में मेष राशि हो, शुक्क सातवें माद में नियुन राशि में हो और चन्द्रमा कन्या में हो तो यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जातक मोक्ष प्राप्त करता है। कारकाश से १२ वें माब में केतु मोद्य देता है। यदि दसमाधिपति केन्द्र या जिकीण में चार अन्य प्रहों से युक्त हो तो जातक को अन्तिम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि लग्न में यीन और मिथुन राशि हो और उनमें क्रमशः मंगल और बृध स्थित हों तो मोक्ष प्राप्त होता है।

प्राचीन लेखकों द्वारा ध्योतिष पर मानक पुस्तकों से एकच किए गए ये योग मानव शरीर से पुक्ति पाने के बाद आत्मा की यात्रा की अगली अवस्था का संकेत देते हैं। यह एक अति गहन विषय है और कमें के सिद्धान्त में गहन अध्ययन की आवश्यकता है। भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की अवस्था पर भविष्य वाणी को सत्यापित करने की यु जाइस नहीं है। परन्तु श्री रामकृष्ण परमहस, रमण महर्षि और श्री अरिवन्द जैसे महान साधुओं के बारहर्वे भाव का अध्ययन करके कुछ संकेत प्राप्त किया जा सकता है।

१२ वें भाव के सम्बन्ध में भावार्थ रत्नाकर में कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं किन्तु व्यवहार में यह लागू हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार वह व्यक्ति उस बाब के सम्बन्ध में भाग्यवाली होगा जिसका कारक छम्न से बारहवें भाव में स्थित हो । विभिन्न भावों के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कारक नीचे दिए आते हैं—

तनुभाव या प्रथम भाव—सूर्यं
धन भाव या द्वितीय भाव—बृह्स्पति
प्रातृभाव या नृतीय भाव—भंगल
मानृभाव या चतुर्यं भाव—चन्द्रभा
पुत्रभाव या पणम भाव—बृह्स्पति
रातृभाव या षठ भाव—शनि
कलत्रभाव या षठ भाव—शनि
भावुभाव या अध्टम भाव—शनि
भितृभाव या अध्टम भाव—शनि
भितृभाव या उसम भाव—वृह्स्पति
लगभ भाव या दसम भाव —बृह्स्पति
लगभ भाव या एकादश्र भाव—बृह्स्पति
लगभ भाव या एकादश्र भाव—शनि

इस प्रकार यदि १२ वें भाव में मूर्य हो तो जातक नवम भाव से सम्बन्धित घटनाओं के मामले में माग्य ग्राली होगा, यदि १२ वें भाव में चन्द्रमा हो तो चौथे भाव से सम्बन्धित घटनाओं के मामले में और यदि १२ वें भाव में गुक्र हो तो सातवें भाव से सम्बन्धित भागले में भाग्यशाली होगा।

## कुण्डलो सं० २३३

जन्म तारील १२--२-१८५६ जन्म समय १२--२१ वजे दोपहर (स्था. स.) अक्षांश १०<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ५४<sup>०</sup> पूर्वे ।



शुक की दशा शेष-१२ वर्ष ५ महीने २१ जिन

कुण्डली सं १३३ में चौदे भरव का कारक चन्द्रमा कान से १२ वें महत्र में स्थित है। जानक अपनी मा के राम्बन्ध में काफी भरगवाड़ी या जो काफी नजा, परिष्कृत और आध्यारिमक महिला थी। किन्तु यह ध्यान दें कि चन्द्रमा के साथ राहु स्थित है और उसपर मंगल की दृष्टि है। जातक की आयु जब १२-१३ वर्ग थी तभी भी की मृत्यु हो गई।

# बारहवें भाव में स्थित ग्रह

सूर्य—जातक अनैतिक जीवन अपना सकता है और वह मुणास्पद व्यवसाय कर सकता है। वह जीवन में सफल नहीं होगा और सभी उसका तिरस्कार करेंगे। यह किसी अंग से विकलांग होगा और उसकी दृष्टि कमजोर होगी। तथापि वह शक्तिशाली होगा और उसके कई पुत्र होंगे।

चन्द्रमा—जातक के किसी अंग में असमानता होगी। वह उपले दिनाग का कठोर हृदय बाला और दुष्ट होगा। वह एकान्त में धूमिल जीवन व्यतीत करना पसन्द करता है। आँख की दृष्टि कमजोर होगी। यदि चन्द्रमा सीण हो और सनि से युक्त हो तो जातक पुस्त और आलसी होता है।

भंगल जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाएगों। दारोर में कत्यधिक गर्जी के कारण रोगमस्त रहेगा और स्वार्थी होगा। उसके साथ घोसा और धन की हानि होगी। यदि मंगल और क्षानि क्षमकाः पर में और दूसरे भाव में स्थित हों, पन्द्रशा लग्न में और सूर्य सातवें भाव में हो तो वह ल्यूकोडरमा से पीढ़ित हो सकता है। यदि पर वें मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो तो अग्नि और दुष्ट लोगों से खतरे का संकेत मिलता है। सातवें भाव में और ८ वें भाव में पायमह हो और मंगल पर दें भाव में हो तो यह संकेत मिलता है कि पहली पत्नी के रहते हुए जातक की दूसरी पत्नी होगी।

बुध-जातक अस्थिर और यका हुआ होगा, जातक का अन्य स्थियों के साथ सम्बन्ध होगा और यह आधिक कटिनाई में होगा और दूषित विचारों से वह अध-सन्न रहेगा। उसके सच्चे कम होंगे।

वृहस्पति—जातक धर्में का उपहास करेगा और दुष्ट प्रकृति का होगा। वह प्रधासक कार्य करेगा और संपट का जीवन व्यतीत करेगा। वह परचात्ताप करता है और अपने में सुधार काता है। जातक हमेशा ही अपने बाहमों, आभूवणीं और कपड़ों के लिए चिन्तिन रहेगा।

शुक्त - सम्बन्धियों से दूर रहेशा और भोग विलास करने के लिए उतावला रहेगा किन्तु सफलता कहीं मिलेगी । गरीबी के कारण जातक का जीवन दयनीय होगा ! वह नीच स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखेगा। यदि शुक्र उच्च का ही तो थिपरीत फल होगा।

श्विन-जातक सुस्त होगा और अपने सारे धन का नाश कर देगा। उसकी आंखें मैगी होंगी, उसके अंग विकृत होंगे, उसके अनेक सन्नु होंगे, व्यापार में हानि होगो, निराशाबादी होगा और गुप्त रूप से पाप करेगा।

राहु-अतिक सम्पन्त, अनैतिक किन्तु सहायता करने दाला होगा। उसकी अंक्षिं में कच्छ होगा। यदि सूर्य ७ दें भाव में, मंगल ५० वें भाव और राहु ९२ वें भाव में हो तो जातक के पिता की शीध मृत्यु हो जाएगी।

केतु — जातक का मस्तिष्क केवैन और धुमककड़ होगा और अपनी जन्म भूमि छोड़ देगा। निम्न श्रेणी के लोग उसकी सहायता करेंगे और वह अपनी पैतृक सम्पत्ति खो देगा।

# बारहवें भाव के परिणामों के फलित होने का समय

खैसा कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया गया है, यहां भी घटनाओं के समय के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिए: (क) ५२ वें भाव का अधिपति (ख) ५२ वें भाव पर दृष्टि डालने वाले यह (ग) ५२ वें भाव में स्थित ग्रह (ख) दादशेश पर दृष्टि डालने वाले यह (ड) ५२ वें भाव के अधिपति के साथ युक्त ग्रह और (च) चन्द्रमा से ६२ वें भाव का अधिपति । अनि की स्थित का भी महत्त्व है क्योंकि वह हानि दु:ख, बाद के जीवन और सन्यास तथा मोझ का कारन है।

अपर उल्लिखित तथ्य दशानाथ या भूक्तिनाथ के रूप में १२ वें भाद की प्रभावित करते हैं (१) जो ग्रह १२ वे पान को प्रभावित करने में सक्षम हैं उनकी दशा में,
१२ वें भाव को प्रभावित करने में सक्षम ग्रहों की भृक्ति के दौरान १२ वें भाव का
सबसे उल्ला फल प्राप्त होता है (२) जो ग्रह १२ वें भाव से सम्बन्धित नहीं है उसकी
दशा में, जो ग्रह १२ वें भाव से सम्बन्धित है उसकी भृक्ति के दौरान १२ वें भाव से
सम्बन्धित फल सीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं (३) इसी प्रकार जो ग्रह १२ वें माव
से सम्बन्धित हैं उनकी दशा में जो ग्रह १२ वें भाव से सम्बन्धित नहीं हैं उनकी
गृक्ति के दौरान १२ वें भाव से सम्बन्धित फल बहुत कम प्राप्त होते हैं।

१२ वें भाव में स्थित ग्रह के स्वामित्व वाले भाव और हादशेश जिस भाव में है जस भाव पर ह्यान दें। इन अधिपतियों की दक्षा के दौरान इन भावों के सम्बन्ध में हानि और कब्ट की आशा की मा सकती है।

#### फलों का स्वरूप

यदि द्वादशेश शुभ कृष्टि और भुक्ति के साथ उत्तम स्थिति में हो तो उसकी दशा जातक के लिए हितकर होगी। वह अध्यात्मिक होता है और उत्तम गुण बाला होता है। जातक बासक द्वारा सम्मान पाएगा। यदि १२ में भाव कर स्थिपति अशुभ, नीच या वाह बाले ग्रहों की संगति के कारण कमजोर हो तो जातक को काफी उत्पीड़न होता है। उसका स्थास्थ्य खराब रहना है और उसे सब तरफ से बदनामी का सामना करना पड़ता है और उसे काराबास भी हो सकता है। उसकी आय में कमी होगी।

नारहर्वे भाव से सम्बन्धित ग्रहों के स्वामित्व आदि के ऊपर कलों का वास्तिविक स्वरूप निर्भर करता है। विभिन्त प्रहों की दशा के दौरान निम्नलिखित फलों की भाशा की जा सकदी है अब वे २२ वें भाव से सम्बन्धित हों—

सूर्य-सभी साहसिक कामों में असफल रहता है। जादू टोना का अध्ययन कीर अनका प्रयोग करता है। बच्चों के कारण काकी कष्ट रहेगा। खन्द्रमा जातक के अपने सभी कामों में एकावट आती है। वह कठोर और दुष्ट प्रकृति का हो जाता है। वह अधिकार खो देता है और अपने विश्वस्त सहयोगियों से घोखा गिलता है। मंगल-जातक अनेक रोगों का शिकार होता है। उसकी दुर्घटना हो सकती है। उसकी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है और व्यवसाय में गिरावट आसी है। वह बेईवान बन जाता है और धोखा धड़ी भी कर सकता है। बुध-जातक दार्शनक बन जाता है। आरम्भ में मानसिक चिन्ता होती है। नथे शिरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। संदति बहुत कम होगी। मां को सतरे का सामना करना होगा। मुहस्पति— जातक गरीब भीर दुर्भाग्य आली होगा । वच्यों की मृत्यु हो जाती है अरेर वह कामुक बन जाता है। वह पाप करता है और धीरे धीरे पवित्र वस जाता है। शुक--बदनाम औरतों की संगति में रहता है। विवाहित पत्नी की मृत्यु हो जाती है या अलग रहने लगता है। धन प्राप्त करते के लिए चरित्र हीनता का साधन अपनाता है। यह कलूस बन जाता है। शनि--कारोबार में हानि होती है और ऋण बद् जाता है। मुकदमेवादी होती है और सम्मान में कभी आती है। आंख की दृष्टि समाप्त हो जाती है। यदि जीवन में देर से दशा आती है ती वह थिरक्त हो जाता है। राहु-प्रकण्ड दुर्घटना के कारण कोई अंग कट जाता है। सन्सान कम होते हैं। अपरम्परा गत साधनो से काफी अप होती है। केतु— सानसिक तंगी और घुमक्कड आदत होती है। वह विदेश में रहेगर और दास दासियों के साथ काम करेगा।

'र वें याव में स्थित ग्रह की देशा में सामान्यत' खराव फल होता है अन्यधा अध्यात्म और धर्म में रुचि पैदा करता है। तथाप ग्रंद शुभ ग्रांग हो तो शुभ फला को अध्या की जा सकती है अर्थात व्यवसाय में विशिष्टि, वित्तीय सम्पन्तता, पत्नी, वच्चों, अर्थाम, जवाहरात, कपड़े और भोग विलास के अन्य साधन।

9२ वें भाव के अधियति की दशा के दौरान निम्नलिखित फलों की आशा की जा सकती है। किन्तु राशि के स्वभाव और १२ वें भाव तथा १२ वें भाव के सिधयति पर प्रमाव डालने वाले ग्रहों के अनुसार इन फलों में संशोधन करना प्राहिये। कारक और १२ वें भाव का अधियति जिस भाव में स्थित है वहां के अधियति करें ध्यान में रखकर दशा फल खताना चाहिये।

जब १२ वें भाव का अधिपति लानाधिपति के साथ लग्न भाव में स्थित हो तो जातक सामान्यतः दादश्य की दशा के दौरान दूस ों के प्यार से बंचित रहेगा। उमकी बुद्धि मुस्त हो जायेगी और वह कजूस वन जाएगा। गलत योजनाओं, बुरे लोगों की संगति के कारण धन की हानि होगी और बुरी बारतों का अभ्यस्त हो जायेगा। यदि दादशंश शुभ यह हो तो बुरे फल कम हो जाते हैं, यशिप जानक की सारी सम्यन्ति वर्षद हो जाती है, वह किन परिश्रम करने का प्रयास करेगा और उसे पुन: प्राप्त कर लेगा।

यदि १२ वें भाव का अधिपति दितीयेश के साथ दूसरे भाव में हो तो पारि-वारिक कान्ति में कमी रहेगी। परिवार में निरम्तर कल्ह रहेगा। वह अच्छा भोजन नहीं कर सबेगा या उसकी जीम या गले में बीमारी हो सकती है। यह चिड़चिड़ा हो जाएगा और अनेक गलियां करेगा। उसकी आंख की दृष्टि पर प्रमाव पड़ेगा। परि द्वादयोग पर प्रकल बुरा प्रभाव हो तो जातक को दूसरों के सहारे जिन्दा रहना एक सकता है और खोकाकुल रहेगा। यदि १२ वें मान का अधिपति उत्तम स्थिति में हो तो बुरे फलों में काफी कमी हो जाएगी।

यदि १२ वें भाव का अधिपति तृतीयेश के साथ तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के भाई की आधिक कट होगा। वे बूरे कामों का सहारा लेंगे। जातक का अधिक ब्यग होगा। यदि १२ वें भाव का अधिपति नवशा लग्न से ६, द था १२ वें भाव में हो या शुभ ग्रहों ने दृष्ट हो तो विपरीत फलों भी आशा भी जा सकती है। जातक को देश के भीतर अनेक यात्राएँ करनी पड़ेगी। यदि इक्ष्में दसमाधिपति भी शामिल हो तो उसे अपनी नौकरी के सम्बन्ध में निरन्तर पात्रा करनी पड़ेगी। यदि १२ वें भाव भा अधिपति पछ्ठेश या अष्टमेश के साथ युक्त हो तो जातक उत्तम भोजन करता है, बहु धनी होता है, उसके पाम सवारी, भोग दिलास के सामान होते हैं और उसके पाम सभी प्रकार की सम्यन्त्रता होती है।

मिंद १२ वे भाव का अधिपति चौथे भाव में चतुर्धे के साथ स्थित हो तो मा की शीझ मृत्यु हो सकती है यदि चौथे भाव पर गुम ग्रह का प्रभाव हो तो जातक मुखे होगा और उसके पास अनेक अवल सम्पत्तियाँ और सवारियाँ होंगी ! आध्या-रिमक साहित्य में उसकी दिन होवी । यदि द्वादकोश पर बुरे ग्रह का प्रभाव हो तो जातक की मां जीवन में संकट का सामना करती है । उसके जीवन में मुल नहीं होगा ! जातक को अपनी सम्पत्ति के कारण कच्ट होता है जिसकी हानि हो सफती है या नष्ट हो सकता है । यदि चौथे भाव में द्वादकेश पर शुभ और बशुभ दोनों प्रकार के ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को कट का सामना करना पड़ेगा किन्तु वह उनपर काबू पाने में सक्षण होगा !

यदि १२ वें भाव का अधिपति पाचवें भाव में पंचमेश के साय हो तो इरदरेश की दशा में जातक की सन्तान होगा। वह मानसिक श्रम से पीड़ित रहेशा और उसके मित्र उसे छीड़ जाएँगे। वह किसी प्रभावी व्यक्ति की संपति से बंचित रह सकता है। यदि द्वादरेश पर बुरे यहीं का प्रभाव हो सो उसके बच्चों को करत हो सकता है। उसके विता कठिनाई में रहेंगे छबकि वह स्वयं किसी प्रभावी व्यक्ति के क्रोध का खिकार होगा। राजनैतिक अस्थिरता के कारण उसके जीवन में इकावद आएगी। जातक को अपने कामों में अनेक कटरों का सामना करना पड़ेगा।

यदि १२ वें भाव का अधिपति बच्छेग के नाय छठे भाव में हो तो द्वादशेश की दया में जातक का जीवन सुविपों से भर अध्या । ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग्यशाली रहता है, उसके पास काफी धन होता है और वह उत्तम स्त्री से शादी करता है तथा उसे अपने बच्चों से काफी मुख प्रथम होता है। यदि द्वादशेश और अध्यम्भ हों तो जातक राजनैतिक शक्ति, प्रसिद्धि और सम्मान प्रथम करता है। यदि इस योग पर बुगे प्रश्लों का प्रभाव हो तो वह बाटोचना और शत्रुओं का शिकार होता है। पातक की पत्नी को सनरे का सामना करता पड़ता है।

यदि १२ वें भाव का अधिपति सातवें भात में समभेदा के साय स्थित हो। यदि मारक दशा चल रही हो तो लसे अपने जीवन का खलरा होता है। पत्नी विदेश में रहती है। यदि हादशेश पर धुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धन प्राप्त होगा और परनी संकट में रहेगी। यदि समभ भाव और दादशेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक विना किसी उद्देश्य के धूमता रहता है यक जाता है और धारीरिक आराम का अभाव रहता है। दुख और शेग से ग्रस्त रहता है और उसका विवाहिन जीवन मिष्या बातों के कारण बर्बाद हो सकता है।

यदि १२ वें भाव का अधिपति आठवें भाव में अध्टमेश के साथ हो तो जातक भाग्यशाली होता है और साथ ही कष्ट में रहना है। परन्तु साधारणतः उपदक्षेश की दशा के दौरान उसे सुख प्राप्त होगा अपने उद्यमों में सफल रहेगा हालांकि परिणामों के फलित होने की गित धीमी रहेगी। इस दौरान में शादी हो सकती है और अन्य समारोहों का अध्योजन हो सकता है और काफी धन और शिक्त प्राप्त होगी। बिद व्यवेश हादशेश युक्त हों तो काफी उत्तम फल होता है, जातक सम्मान, विशिष्टि और सम्पन्नता प्राप्त करता है। यदि द्वादशेश और वैचमेश सम्बन्धित हों तो जातक ईश्वर का परम भक्त होता है। यदि द्वादशेश और वैचमेश सम्बन्धित हों तो जातक ईश्वर का परम भक्त होता है। यदि पर वें भाव का अधिपित नवम भाव में नवमाधिपति के माथ स्थित हों तो नौकरी छूट जाती है। यदि नवम भाव पर युभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को अमें में निष्ठा होती है। विमने वह भाध्यादिमक जीवन व्यतीत करता है। उसकी मौतिक सम्पन्नता में कभी होगी। द्वादशेश की दशा और मुक्ति में इद फलों की आशा की व्यासती है।

यदि १२ वें भाव का अधिपति दसवें भाव में दशमाधिपति के साथ हो तो जातक धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए धन व्यय करेगां। जातक के हाथ से पैतृक सम्पत्ति निकल जाएगी और अग्नि या दुर्धटना में नष्ट हो जाएगी। हादशेश पर शुभ दृष्टि होने पर जातक विरक्त हो जाता है और उसके भीतर आध्यातिमक कांक्ति विकसित होती है। यदि पापपहों का प्रभाव हो तो जातक अपने जीवन के लिए क्षुद्र देवताओं पिशाचों का सहारा लेता है। यदि पाप कर्तरी योग हो तो वह अपनी भुरी शक्तियों से भयभीत रहेगा।

यदि १२ वे भाव का अधिपति ११ वें भाव में एकादशेश के साथ स्थित हो तो वित्तीय स्थित खराब हों तो । व्यापार में हानि हों ती । व्याद द्वाद शेश पर शुम प्रहों की वृष्टि हो तो जातक धनें के कामो पर और धर्मार्थ कामों पर अधिक व्यय करता है और अपने जीवन वापन की परवाह नहीं करता । यदि उस पर पाप प्रहों का प्रभाव हो तो चोरी, अपन वा दुर्घटना के कारण धन की हानि होती है । यदि जातक का रोबारी है तो खड़े भाई वा भाषीगारों, जो कारोबार में शामिल हैं, के साथ मत मिन्नता के कारण हानि हो सकती है । प्रभाव डालने वाले ग्रह के स्वभाव से हानि के स्रोत का संवेत मिलता है । यदि ११ वें भाव में द्वाद शेश पर बृहस्पति या पंचमेश का बुरा प्रभाव हो तो अपने दुष्ट पृत्र द्वारा धन की हानि होगी ।

यदि १२ वें भाव का अधिपति १२ वें भाव में स्थित हो तो उसकी दशा के दौरान काफी धन को प्राप्ति होती है। अनावश्यक व्यय नहीं होगा। यदि द्वादशेश के साथ शुभ ग्रह युक्त हो तो यह सकेत मिलता है कि द्वादशेश की दशा के दौरान जातक सम्मान जिनत कामों पर व्यय करेगा। यदि छन्न और सम्माधिपति उत्तम स्थिति में हों तो व्यय से काफी अधिक आय होगी। जातक का झुकाव हमें की ओर होगा। वह

अनेक पवित्र लोगों को भोजन कराएगा और उनकी संगति में रहना पसन्द करेगा तथा हमेशा आध्यादिसक विचारों में डूबा रहेगा मीर आराम का जीवन व्यतीत करेगा। यदि १२ वें भाष पर पापग्रहीं का प्रभाष हो और लग्न कमजोर हो तो उच्च परिवार में जन्म लेने के वावजूद जातक अजानी होगा, बुरे रास्ते पर चलेगा और दयनीय जीवन व्यतीत करेगा । यह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेगा।

संक्षेप में, जब इत्तर्शेश किसी भाग में हो और पापप्रहों की दृष्ट या युक्ति से प्रभावित हो तो उसकी दशा के दौरान जातक ऋणी हो जाता है, अधिक व्यय नरता है और खराम एवं बुष्ट संगति में चला जाता है। जब द्वादरोग पर शुभ और अशुभ दोनों प्रहों का प्रभाव हो तो द्वादरोश की दशा के दौरान भिन्ने जुले फल की आशा की जा सकती है। यदि द्वादरोस शुभ पहों से युक्त मा दृष्ट हो तो जातक धार्मिक और उचित न्यक्ति होता है और उसकी वंशा के दौरान धर्मार्थ व्यय की आशा की जा सकती है।

कुण्डली सं• २३४ जन्म तारीख २१-२-१८९६ जन्म समय १-० वजे रात्रि (स्था.स.) अक्षाश २०°-३६' उत्तर, देशा० ७२° १९' पूर्व ।

TO SERVING

१०वश्म

राशि



मवांश'

शुक्र की दशा शए-- वर्ष ४ महीने ६ दिन

कुष्डली स० २३४ में लग्नाधिपति बुध द वें भाव में स्थित है। दादशेश शुक्र छठे और ११ वें भाव के उच्च के मंगल के साथ द वें भाव में स्थित है। जातक ने अपने सक्वों के जन्म के बाद ब्रह्मचयं का जीवन अपना लिया जब कि उनकी उन्न तीस वर्ष की थी। लग्नाधिपति का दु:स्थान में स्थित होना और कारक शुक्र जो द्वादशका भी है, का मंगल से पीड़ित होना इसके लिये जिम्मेदार है। वृहस्पति की दुदि के कारण जातक की शादी हुई जब एक उनने स्वेच्छा से दसे स्थान न दिया।

हमें द्वादरोश शुक्र सं दृष्ट आध्यात्मिक राशि में दसमाधिपति बृहस्पति की उच्च स्विति पर भी ध्यान देना चाहिये जिससे जातक कमें योगी कौर जानी बन गया। स्वाधिपति बुध पडडेश मगल और दादशेश शुक्र के साथ द वें भाव में दुःस्थान में है जिससे जातक स्वतन्त्रता से पूर्व अनेक बार जेल गया।

कुष्डली सं० २३५ जन्म तारील ३०~४-१८९६ जन्म समय ४-८ वजे बातः (स्था० छ०) अक्षांश २३°४५' उत्तर, देशा० ९९°३०' पूर्व ।

#### राशि

#### नवांश

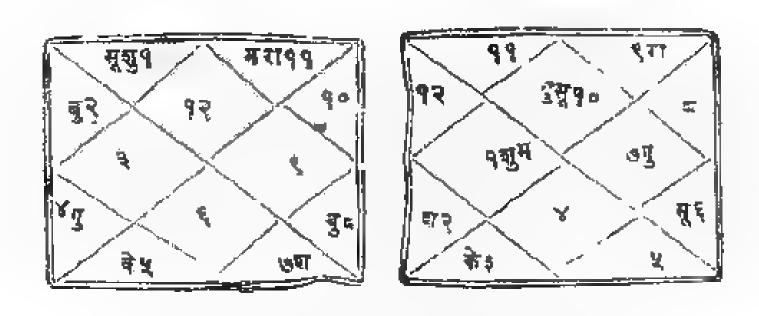

बुझ की बशा शोष-- १० वर्ष १० महीने २४ दिन

कुरुती सं० २३५ में द्वादवीय शिंग वर्ष्टम भाग में उच्च का है! मूं कि भोधा स्थान का अधिपति दुःस्थान में है जतः उसने जातक को उच्च आठवारम का महान रहस्य बता दिया । वनमाधिपति मंगल १२ वें साथ में स्थित है जिसने जातक को आठ्यारिमक शिंत ही। ५२ वें भाव में मंगल के साथ राहु महस्त्रपूर्ण है जी शयन मुख से वंचित रखने के पक्ष में है। बाल्यकाल से ही यह बाज्यस्म में भी पर्द यो जीर निवाह का औपचारिक संस्कार कभी सम्पन्न नहीं हुआ। उसका वाष्ट्या-रिमक बहानयं जीवन निष्कलंक चलता रहा।

# कुण्डली सं० २३६

खन्म तारील २०/२१-२-१८७९ जन्म समय १-०वर्षे रात्रि (२था. स. ) सक्षांश १३<sup>०</sup>१' उत्तर, देशा० ६०<sup>०</sup>२' पूर्वे ।



राहुकी दशा शेष-१२ वर्ष ८ महीने २८ दिन

कुण्डली सं, २३६ में १२ वें भाव में संगल स्थित हैं। विवाह के तुरन्त बाद जातक की पत्नी का देहान्त हो गया और उमने कभी विवाह नहीं किया। वह एक दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया। हादशेश बृहस्पति यद्यपि दूसरे भाव में स्थित है, वह कुम्म राधि में है जो एक आध्यात्मिक राशि है और यह अवल वैराग्य के योग का केन्द्र है। द्वादभोश पाप यहाँ के बीच भेरे में है जिससे जातक आनन्द और शयन मुख से बंचित रहा।

न्यडली संस्था २३७

जन्म तारील ८-४-१९५९ जन्म समय ७-० वज सहया (जी एम टी) अक्षांश १९<sup>०</sup> ४०' दक्षिण, देशा० ३०<sup>०</sup>००' पूर्व ।



दानि की दक्ता शेष⇒६ वर्ष ६ महीने और २० दिन

कुण्डली सं० २३७ में १२ वें भाव पर हादसेश और लग्नेश की दृष्टि है।
बृहर्षित और अनि की भी इसपर दृष्टि है। आतक एक कट्टर ईसाई या जिससे
इसकी अर्थ की शिक्षा के प्रचार में अपना जीवन लगा दिया। १० वें माब पर
१२ वें भाव से शनि की वृष्टि इस स्वैच्छिक मिशनरी कार्य के लिये जिस्मेदार है।

कुण्डसी सं० २३८ जन्म तारील १०-१०-१९७ जन्म समय १०-२१ वर्जे रात्रि (स्था० स०) भाक्षांस २७° ३०' उत्तर, देशा० ७७° ४३' पूर्वे ।

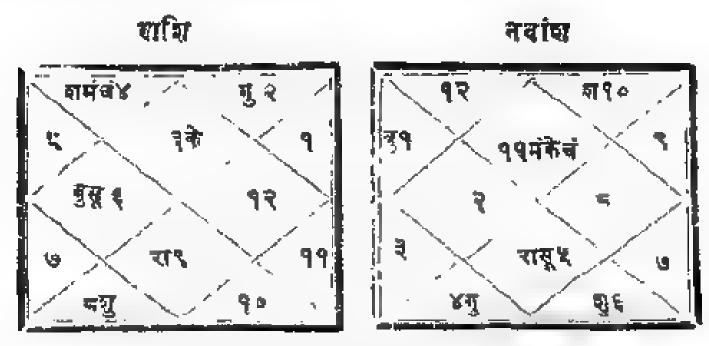

बुध की दशा शेष-४ वर्ष ९ महीने ५९ दिन

कुण्डली संव २३८ का जातक एक जनता का समित नेता है जिसने उत्साह
पूर्वेक राष्ट्र के लिये काम किया ! उसकी आदतें स्पाती निवासियों की जैसी
है और अध्यातम की जोर उसका काकी शुकाब है ! १२ वें भाव में आध्यातिमक
यह बृहस्पति स्थित है जो दसमाधिपति मी है ! इससे उसके जीवन के कार्य के
स्वस्प का संकेत मिलता है । इसने पवित्रता और वैराग्य के प्राचीन मूल्यों को युवा
विचारों के साथ उन्पूख किया ! १२ वें भाव पर द्वादयेश शुक्त की छठे भाव से
दृष्टि है जातक ने ब्रह्मवर्ष जीवन विताया !

# कुण्डलो संस्था २३६

जन्म तारींस ७-४-१८९३ जन्म समय ९-३९ बजे प्रातः (स्थान० सं०) षक्षांश २०° ५६' उत्तर, देशा० ७१<sup>०</sup> ५५' पूर्व ।



केतुकी दशा क्षेष-६ वर्ष ४ महीने ४ दिन

कृष्डली स० २३९ में द्वादरोश शुक्त उच्च का है और लगाधियति तथा सूर्व के साथ स्थित है और नथमाधियति श्वति से दृष्ट है। बुध जिसका नीच भंग हो रहा है, १० वें भाव केन्द्र में स्थित है और नवमाधियति शिन से दृष्ट है। जातक ने धमें के काम पर काफी धन व्यय किया। साथ ही इस बात पर भ्यान हों कि द्वादशेश शुक्त अवस और उच्च का है जिसके फलस्वरूप जातक को स्थन मुख प्राप्त हुआ। यह अफवाह है कि उसकी तीन परिनयां थीं।

इस कुण्डली में बंधन योग भी है जिससे वृहस्पित की दशा और बृहस्पति की धुित में जातक को जेल जाना पड़ा। लगाधियति बुध द्वादक्षेश शुक्र के साथ केन्द्र में है और अद्याधिपति शनि से दृष्ट है दशानाथ बृहस्पति पाप प्रह मंगल ( पड़िश्त ) और वृतियेश सूर्य के घेरे में है जिससे जातक गिरफ्तार हुआ।

## कुण्डली सं० २४०

जन्म तारीख २१-११-१९४८ अन्म समय ७-२८ बजे संध्या (भा०स्टै०स०) सक्षांश १३<sup>०</sup>२०' उत्तर, देशा० ७४<sup>०</sup>४८' पूर्व ।

राशि

नवांश





सूर्यं की दशा शेष-२ वर्ष १ महीने १२ दिन

कुण्डली सं० २४० एक मन्दिर के न्यासी की है जिसकी जाफी पारिवारिक सम्पक्ति तीर्थमानियों को खिलाने और अन्य धर्म के काम के लिए अलग कर दी गई थी। बादबेश शुक्त आध्यात्मिक यह केतु के साथ ए वें भाव (त्रिकोण) में अपनी मूल जिकोण राधा में स्थित है और नवमाधिपति शिंस से दृष्ट है। १२ भाव पर आहम कारक सूर्य और लग्नाधिपति बुध की दृष्टि है।

कुण्डली सं∙ २४१

जभ्म तारीख प्-४-प्द९द जन्म समय प्-१३ वजे प्रातः (स्था०स०) अक्षांश प्र°२० उत्तर, देशाव ७४°४९' पूर्व ।





केतु की दशा शेष-१ वर्ष ११ महीने १५ दिन

कुण्डली सं० २४१ में १२ वें भाव में भोक्ष कारक राहु स्थित है और बृहस्पित तथा शिन से दृष्ट है। जातक एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता था और उसने सुरचन से आरंभ करके एक राष्ट्रीय बैंक का निर्माण किया। कन्नाधिपति के रूप में शिन और शुभ प्रह इहस्पति की १२ वें भाव पर चूष्टि के कारण जातक एक निःस्वार्थ कार्यकर्ता दन गया जिसके मानव प्रेम की योजना अन्धिनत छोगों के लिए परदान साबित हुई। द्वारोश शनि पर कलंक रहित शुक्र की दृष्टि है जो नवमाधिवित भी है।

## कुण्डली सं २४२

जम्म तारील ६-६-१९०१ अक्षांच ७<sup>०</sup>१४' दक्षिण, देशा० ११२<sup>०</sup>४४' पूर्व । बन्म समय-लगभय मध्य राजि



चन्द्रभाकी दशा शेष---७ वर्षं ० महीने २७ दिन

कुण्डली सं० २४२ में १२ वें भाव में पष्ठमाधिपति चन्द्रमा स्थित है अविक द्वादशेख शनि १९ वें भाव में स्थित है। १९ वें भाव के अधिपति पर भुक्त और बुध की दृष्टि है। जातक एशिया के एक देश का राष्ट्रपति था। उसने अनेक शादियां की और उसके पास अनेक रखैल थी खैसाकि १२ हैं भाव में चन्द्रमा से संकेत मिलला है। १२ वें भाव पर शुक्र के प्रभाय और द्विस्वमाद राशियों की प्रधानता से भी यही संकेत मिलता है। जातक ने अपने निजी जीवन पर काफी धन

कुण्डली संख्या २४३

जन्म तारीख १४-२-१९३४ जन्म समय ९-१५ बजे प्रातः (भावस्टैवसव) अक्षांच १२<sup>०</sup>१२' उत्तर, देशाव ७६<sup>०</sup>३९' पूर्व ।





राहु की दशा दोष-० वर्ष ५ महीते २८ दिन

मुण्डली सं० २४३ का १२ वां भाव बुरी तरह प्रभावित है। यहां पर संगल, वृध, चन्द्रमा और सूर्य स्थित है। द्वादशेश शिन पर राहु का प्रभाव है और शुक्र भी युक्त है। जातक ने शराव पर काफी अथय किया और विवाहेतर सम्बन्ध भी था। १२ वें भाव में सप्तमाधिपति बुध पर और शुक्र पर बुशा प्रभाव इसके लिए जिम्मेदार है।

**दुण्डली संख्या २४४** 

जन्म तारीख ४-१-१९२८ जन्म समय ५-२६ बजे संध्या (भा०स्टेंस०) अक्षांश २७°२७' उत्तर, देशा० ६८°८' पूर्व ।



मंगल की बसा रोज-३ वर्ष १ महीने २७ दिन

कुण्डली सं० २४४ में १२ वें माय में राहु और चन्द्रमा द्वादशेश शुक्र से दृष्ट है। आतक का ज़न्म एक कुलीन परिवार में हुआ। आतक का निनी जीवन उत्पीडन से रहित था और उसके बीवन में अनेक स्त्रियां थीं। शयन सुख का अभाव नहीं था क्योंकि अनेक मुन्दर स्त्रियां उसे प्रसन्न करना चाहती थी। द्वादश भाव का अधिपति शुक्र और १२ वां भाव नुरी तरह प्रभावित है जिससे ऐन्द्रिक अन्द के लिए अधिक क्य्य का संकेत मिलता है। इस कुण्डली में बन्धन योग भी है। १२ वें माव का अधिपति शुक्र छठे भाव में बच्छे मंगल और अव्यन्त शाम में साथ स्थित है। यह योग चन्द्रमा से अधिक बली है क्योंकि यह योग केन्द्र में कीट राशि में बन रहा है। जातक फांसी लगने से पूर्व एक वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहा।

कुण्डली संख्या २४५

**अन्म तारीख ४**−७−१७३%

जन्म समय ७-४६ बजे प्रातः (स्था॰स॰)

अक्षांश ५१°३०' उत्तर, देवार व ०८ ४' पूर्व ।

राशि राध् श्राम् ३ ६ ४ २स् ६ ७ १मु



शुक्र की बसा शंप⇒ ६ वर्षद महीने १२ दिन

कुण्डली सं० २४५ में १२ वें भाव में शुक्र, शिव और राशि स्वामी दुध स्थित है। इस पर मंगल और लग्नाधिपति चन्द्रमा की दृष्टि है। आतक ने आनन्द पर अथा किया और मुड़दीड़ में काफी हानि उठाई १२ वें भाव के अधिपति और १२ वें भाव पर पाप प्रहों के प्रभाव के कारण जातक ने आनन्द पर काफी व्यय किया। परन्तु शुक्र के साथ १२ वें भाव में द्वादरोश के स्थित होने के कारण जातक को अपने व्यवसाय में छाभ हुआ।

कुण्डली सं० २४६ जन्म सारीख ७-द-१८६७ जन्म समय १-२१ वर्षे राति (स्था० स०) अर्थाण १९<sup>०</sup> उत्तर, देशा० ७७<sup>०</sup> ६' पूर्वे ।



बृहस्पति की दशा शेष-० वर्ष द महीने ५ दिन

कुण्डली सं०२४६ में १२ वें भाज का अधिपति जुक्र ११ वें भाव में तीच का होकर स्थित है और शनि मंगल जौर चन्द्रमा से दृष्ट है। इससे १२ वां भाव कमजोर हो जाता है और फालतू व्यय कराता है। जातक ने घोड़े की दौड़ में भाग लिया और उसमें उसे कभी-कभी हानि हुई। तथापि १२ वें भाव में शुभ प्रह बृहस्पति स्थित है जिससे जातक की स्थाति बनी रही। इसमे जीवन में जातक का दार्शनिक वृध्दि कीय ही गया।

क्ष्टली सं० २४७

बन्म तारीख २-१०-१८६९ जन्म समय ७-४५ वजे प्राप्तः (स्था० स०)

अक्षांबा २१<sup>०</sup>३७' उत्तर, देखा० ६९<sup>०</sup>९४' पूर्व ।

राशि

नवौश

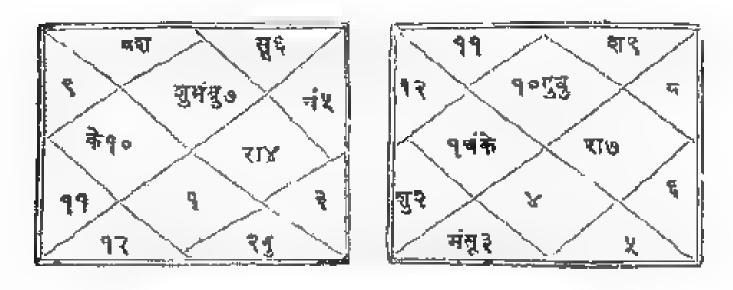

केतु की दशा शेष-६ वर्ष १० महीने २८ दिन

कुण्डली सं० २४७ में १२ वें भाग में सूर्य पर नैसमिक गुम प्रह वृहस्पति की अवल दृष्टि है जिसने बातक को आध्यातिमक बना दिया । बेळ जाने के लिए यह कुण्डली अति महत्त्वपूर्ण है। मारत की स्वतन्त्रता के दिनों में जातक अनेकों बार किल गया। राहु की दद्दा और बृहक्पित की दशा में जातक को सनेकों बार बन्दी बनना पड़ा। चन्द्रमा से १२ वें भाव में राहु स्थित है जबकि मृहस्पित करन से कुतीयेश और पब्छेश होकर द वें भाव में स्थित है। करनाधिपित शुक द्वारकेश बुध से सम्बन्धित है। शुक्र अध्द्रमाधिपित भी है और शनि तथा सूर्य के कारण पाप कतंरी योग में है। अष्टमाधिपित और द्वादशेश के केन्द्र में स्थित होने के कारण बन्धन मोग बना।

## कुण्डली सं ० २४८

भन्म तारील २८-५-१८६३ जन्म समय ९-२३ वजे संध्या (स्था० स०) भक्षाश १८<sup>०</sup>२३' उत्तर, देशान्तर ७३<sup>०</sup> ४३' पूर्व ।

राशि

नवांश





भंगल की दला लेख-१ वर्ष १ महीने २६ दिन

कुण्डली सं० २४८ में अनेक कम्यन योग हैं। अति महत्त्वपूर्ण योग कम्न और समम भाव के अधिपति का चन्द्र मां से केन्द्र में स्थित होना, नवांश में लग्न से १० वें भाव में केतु का स्थित होना और तीन पाप यहों संगल, जनि और राहु की दृष्टि और अस्टमाधिपति चन्द्रमा का मंगल के नक्षत्र (जो द्वादरोश है) में स्थित होना है। विसके कारण अनेकों बार जेल जाना पड़ा। सूर्य और शनि से १२ वें भाव में बुरा प्रभाव उस राशि में दो कट्टर शत्रुओं का स्थित होना है इससे जातक क्रान्तिकारी बन गया जो राजनैतिक कारणों के लिए नजरबन्द हुआ। वष्ठेस और द्वादरोश कमवा: शुक्र और मंदल की युक्ति भी जातक के कारावास के लिए जिम्मेदार है।

कुण्डली संख्या २४६

जन्म तारीख १४-१९-१८६९ जन्म समय ११-०३ वर्षे प्रातः (स्वा०स०) अक्षांश २५<sup>०</sup>२५' इत्तर, देशान्तर ४२<sup>०</sup> पूर्वे ।

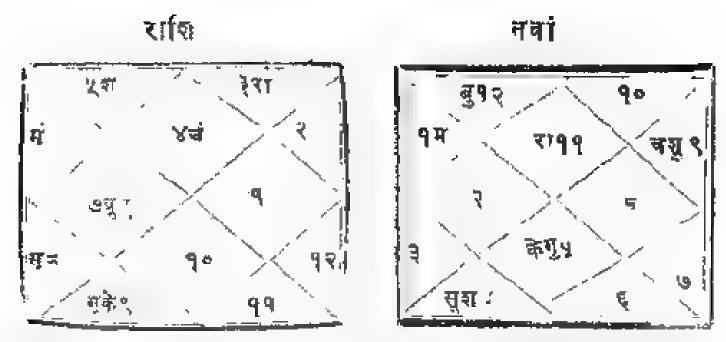

खुध की दशा घोष-१३ वर्ष ७ महीने ६ दिन

कुण्डली सं० २४९ का जातक जेल का पक्षी था। लग्न ककें और लग्नाधिपति घट्टमा थाप ग्रह राहु और शिन से बीच घेरे में हैं। बुध और शुक्र भी पापग्रह मंगल और सूर्य के घेरे में हैं और पष्ठेश शिन से दृष्ट हैं। सूर्य वष्ठेश शिन से केन्द्र में कीट राशि में स्थित है। योग के कारण जातक की अनेकों बार खेल जाना पड़ा। २, ५, ९ और १२ भावों में पापग्रहों के स्थित होने से बेल होता है। दूसरे भाव में शिन, ५ वें भाव में सूर्य, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि और १२ वें भाव में राहु स्थित है। इससे बन्धन धीग की सभी जावश्यकताएँ पूरी हो जाती है।

### कुण्डली सं० २५०

जन्म समय ८-२९ बजे प्रातः (भा. स्टे. स ) अक्षांश प८°३प' उत्तर, देशा० ७३°५२' पूर्व ।

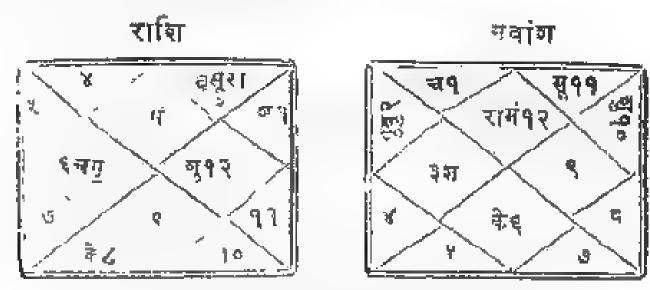

चन्द्रमा की दशा क्षेष-- ९ वर्ष ५ महीत १६ दिन

मुण्डला स० ५५० में १२ वें भाव में लग्नाधिपति बुध, सूर्य और राहु स्थित हैं। इनके अतिरिक्त यह अध्यमाधिपति शनि विष्ठाधिपति पापप्रह मंगल के कारण पापकर्तरी योग से प्रभावित है। जातक ने एक बंभीर हत्या की। १२ वें भाव पर बुरे प्रकार में लग्न के पीडित होने के कारण और बुद्धि हुई। जातक को कारावास में लिया गया और उसके बाद उसे फांसी वे दी गई। लात पर न केवल पष्टेश और अध्योग का प्रभाव है बहिक लग्नाधिपति बुध भी प्रवल बन्धन योग में है।

कुण्डली सं० २**४१** जन्म तारीख २४–३–१८८३

जन्म समय ६-० बजे प्रानः (स्था. स.)

अभाश १३° उत्तर, देशा० ७७°५३' पूर्व ।





चन्द्रमाकी दशा शैष-६ वर्ष

मुण्डली सं० २५१ में दूसरा और १२ वां भाव मुरीतरह पीड़ित है। बांख का नैसिंगिक कारक सूर्य केतु और मंगल के बीच पाप कर्तरी योग में है। बन्द्रमा पर मंगल की प्रवल विपरीत दृष्टि है। दूसरे भाय का अधिपति मंगल १२ वें भाव में है। दूसरे और ११ वें भावों पर उससे सम्बन्धित सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव हैं। मगल और बुध १२ वें भाव में स्थित हैं और शिंत से दृष्ट हैं जबकि राहु और केतु मिलकर दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा भाव सूर्य और शिंत दो पापग्रहों के बीच भेरे में है। जातक आरम्भ में रतीं भी से पीड़ित था और बाद में वह पूरी तरह अंद्रा हो गया।

कुण्डली सं० २५२ जन्म तारील ९-५२-१६०= जन्म समय ६-३० बजे प्रातः स्नाभग कक्षांश ५२° '३१ उत्तर, देशा० ०°०५' पश्चिम ।





चन्द्रमाकी दशाक्षेष→८ वर्ष ३ महीने ९ दिन

कुण्डली सं॰ २५२ में द्वादरोश शुक्र यद्यपि वर्गोत्तम में है, राक्षि और गवांश दोनों में छाया ग्रहों से प्रभावित है। वह पापप्रह शन्ति के साथ स्थित भी है। द्वितीयेश वृहस्पति वण्ठेश मंगल के साथ परिवर्त योग में छठे भाव में स्थित है। १२ में भाव पर सनि और वृहस्पति का प्रभाव है। अन्य वातों के अतिरिक्त राशि और नवांश दोनों में शुक्र पर बुरा प्रभाव जातक को पूरी तरह अंधा वनाने के छिए जिम्मेदार है।

कुण्डली सं ० २५३

अन्य तारीख १---१९४७ जन्म समय १०--१० वजे शामि (भा०स्टै०स०) अक्षांश १४° ४९' उत्तर, देशा० ७४<sup>०</sup> १५' पूर्व ।



कुण्डली सं ० २५३ के जातक की दृष्ट कमजोर है जिसमें हल्का जोर पड़ने पर भानी बाने लगता है। द्वादधेश शांन अपने कट्टर शत्रु और छठे भाव के अधिपति सूर्य के साथ कर्क राशि में स्थित है। बांलों का कारक शुक्र भी शनि के साथ है। हितीयेश मंगल भी राहु से पीड़ित हैं। द्वादशेश और कारक सूर्य और शुक्र जकीय यह चन्द्रमा से दृष्ट हैं। जिसमें इसी प्रकार का आंख का रोग हुवा।

#### कुण्डली संख्या २१४

जन्म तारीख २-८-१९४१ चन्म समय १-३१ बजे दिन (भा. स्टै.स.) कक्षांश १३º उत्तर, देशा० ७७º ३०' पूर्व ।



कुण्डली सं० २५४ के जातक की दृष्टि कमजोर है। इसके अतिरिक्त वह अपनी आंखों के सामने टिमरिमाते हुए प्रभामंडल देखता है। द्वादशेश शुक्र अबु राशि में केतु के साथ स्थित है। और सूर्य तथा अनि के कारण पाप कर्तरी योग में है। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है जबकि दूसरे भाव का अधिपति बृहस्पति यद्यपि मीन राशि में अपनी ही राशि में स्थित है, पर शनि की दृष्टि है। कारक शुक्त कलंकित बुध से पीड़ित है जिससे आंख की नीमारी की जह का पता लगता है।

कुण्डलो सं० २५५

जन्म तारीख २३/२४-७--१९३३ जन्म समय १--४० बजे रात्रि (भा०स्टै०स०) अक्षांक २१° ९' उत्तर, वेशा∗ ७९° ९' पूर्व ।

राश्वि

नवांश





बुध की दशा सेय-- १ वर्ष ११ महीने १० दिन

कुण्डली सं॰ २५५ में ५२ वें भाव पर द्वादशेश मंगल कीर देशी मह बृहस्पति की दृष्टि है। नवम भाव में नवमाधिपति शनि स्थित है। जिसकी दृष्टि सूर्य, चन्द्रमा श्रीर मुख पर है—ये तीनों ही ग्रह जातमा, मस्तिष्क और मुखि के कारक हैं और आह्यात्मिक राशि कर्क में स्थित हैं। लग्नाधिपति चौथे माद में केतु और आह्यात्मिक ग्रह बृहस्पति के साथ स्थित है। जातक एक अध्यात्म का प्रेरक है जिसने शिला की उच्च योग्यता प्राप्त करने की बजाए संन्यास और साधना का मार्क अपना लिया।

कुण्डली सं∙ २५६

जन्म सारीख १९-२-१९३६ जन्म समय १०-५० वजे प्रायः (भावस्टै०स०)ः सम्भाषा पृष्णे १०' उत्तर, देशान्तर ७८° ४५' पूर्व ।



राहुकी दशाकोष-९ वर्ष ३ महीने

कुण्डली सं० २५६ का जातक आध्यात्मिक विचार वाला है। नवमाधिपति चन्द्रमा १२ वें मान अर्थाद मोक्ष न्थान में स्थित है और शुभ ग्रहों के चेरे में एक और वृहस्पति और दूसरी शुक्र और बुध है। इत्रकोश शुक्र पर भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। वह कन्या राशि में वर्गीत्म और सूर्य तथा दूध के साथ नीच का होकर स्थित है। जातक एक पूर्ण कालिक साधक है।

#### क्णडली संस्या २५७

जन्म तारीख १३-११-१९१७ जन्म समय २-३० वजे प्रातः (पाठाटें०प०) खक्षांश १२<sup>0</sup>५८' उत्तर, देशा० ५७<sup>०</sup> ६५' पूर्व ।



राहुकी दशा केय~ १ वर्ष ९ महीने ७ दिन

मुण्डली सं० २५७ में ९२ वें भाव में नवमाधिपति चन्द्रभा भीर आत्मकारक सूर्य स्थित है जो दसमाधिपति भी है। लग्न बुध के प्रभाव में जो विवेध का कारक है और बृहस्पति के प्रभाव में है जो एक दार्शनिक ग्रह है जविक स्थनाधिपति भंगल की दृष्टि में यह केवल बली ही रहा है। यह कुण्डली भी आदि शंकराचार्यं के बताए हुए राग्ते पर चलने वाले आध्यास्मिक और धमें में एक उच्च स्थान रखने वारे स्यक्तिकी है। द्वादकेश शुक्र मोड़ कारक राहु के साथ धमु में स्थित है। जातक जीवन से मुक्त हो चुका है।

कुण्डली सं० २४८

अन्म तारील १६-९०-१८९ अक्षांग १३\* उत्तर, देशा० ७६° पूर्वे जन्म समय ७-१२ वजे प्रातः (स्था. स.)





केतुकी दशा श्रेष-१ वर्ष ९ वहीने

कृण्डली सं० २५ में १२ वें भाव में योग कारक शनि स्थित है और बाध्यारिमक ग्रह महस्पति से दृष्ट है जो न केवल रहस्यमय राशि मीन में स्थित है विरुक्त वह वर्गोत्तम भी है। जातक एक उच्च कोटि का सन्त या और वह थी आदि शंकरा चार्य के बताए रास्ते पर चलने वाला था। द्वादशेश तुध नदमाधिपति भी है और बाह्म कारक स्थं तथा कैवल्बका के केतु के साथ लग्न भाव में स्थित है। १२ वां भाव लग्नाधिपति शुक्र और बाह्म कारक सूर्य के घेरे में है जी परस्पर स्थान परिवर्तन योग में हैं जिससे जातक की प्रदीस बाध्यादियकता का संकेत मिलता है।

# कुछ व्यावहारिक उदाहरण

अब तक हमने यह देखा है कि नारह भावों में से प्रत्येक भाव के फलों के स्वरूप का किस प्रकार निर्धारण किया जाए जिनमें से इस सम्ब में सप्तम (विवाह) में लेकर वारहे वें (मोक्ष) भाव पर विचार किया गया है। ज्योतिष के सिद्धान्तों में हमें किसी व्यक्ति के सामान्म महत्त्व का अनुमान लगाने के लिए औजार उपलब्ध कराया गया है और विवाह (सप्तम) उत्पीड़न और मृत्यु (अब्दम) पैतृक, सम्पन्नता, यात्रा (नवम), प्रसिद्धि, सफलता, विशिब्दता और व्यवसाय (दशन), भित्र, भाई, लाभ (एकाद्या) और व्यय, कारावास और मृत्यु के बाद मुक्ति (हादरा) जैसे विभिन्त कोत्रों में उसके लिए जीवन में क्या भडारण है। यदि

हों की सक्षित्रित से तस व्यक्ति के भिवष्य का मुख्य हाचे का पता लग सकता है, यह मात्र अन्तर्ज्ञात की अनुभूति है जिससे जन्म कुण्डली का वास्तविक निर्धारण करने में हमें महायठा मिन्द सकती है। एक निष्कर्ष निकालना आसान काम नहीं है। ज्योतियों को चाहिये कि वह अपनी भविष्य बाणी को इस इंग ये तैयार करने मामने रसे कि सत्य प्रकट हो जाए और जातक के क्रपर मनोबैशानिक रूप से कोई विश्रीत प्रभाव न पड़े।

यदि लग्नाधिपति, चन्द्रमा या बुध बुरी तरह प्रभावित हो तो नकारात्मक भविष्यवाणी से जातक विषादपूर्ण और कुण्ठित हो सकता है। अतः सत्य को प्रकट करने के लिये ज्योतियी को सावधान रहना चाहिये। इसके विषरीत जिस जातक का लन्नाधिपति, चन्द्रमा या बुध वली हो वह किसी भी सविष्यवाणी को अपनाने में सक्तम होगा और यह विरोध नहीं करेगा।

जन्म कुण्डली के निष्ठपण के प्रश्न के लिये यह आवश्यक है कि राशि, तवांश और भाव कुण्डली सबको अवश्य हिसाब में लेना चाहिये। बुरे प्रभावों के कारण सुस की प्राप्ति नहीं होती या सुख का अभाव रहता है या जीवन के किसी विशेष कोन में कुछ होता है। इसके विपरीत दृष्टि, युक्ति और स्थिति के माध्यम से सीम्य स्थिति से जीवन से सम्बन्धित क्षेत्र में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व सभी तथ्यों का उचित निर्धारण और सतुलन कर लेना चाहिये। दशा भुक्ति का बहुत बड़ा महत्त्व है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के जीवन काल में समुचित दशा नहीं आती है तो उसे उसका पूरा फल नहीं भी मिल सकता है।

निम्निलिखित दो जन्म-कुण्डलियों में हम कुछ मावी का सामान्य विदलेखण करेगे।

कुण्डली (क) — कुछ कारणों से जन्म का विवरण नहीं दिया जा रहा है—— राशि

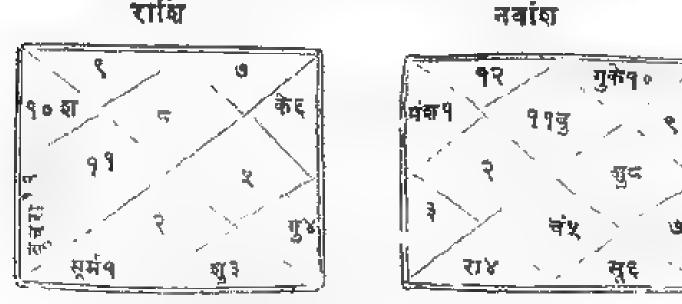

शनिकी दशा क्षेष-१७ वर्ष २ महीते १ दिन

## विवाह

मानवें भाव में वृष्ण राशि है। यहां पर न तो कोई ग्रह स्थित है।
भीर न ही किसी की वृष्टि है। अतः इस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है।
सममाधिपति न वें भाव में स्थित है और उस पर कोई शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं
तै अतः समम भाव उचित रूप से बली है। चन्द्रमा से सप्तम भाव में कन्या राशि
तै और वहाँ पर स्थित ग्रह केतु है और सप्तमाधिपति खुध से दृष्ट है। वह मीच
का है किन्तु सुक के कारण उसका नीच भंग हो जाता है क्योंकि वह भीन राशि
में उष्य का होता है बीर चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित है। खुध परराह का बुरा
प्रभाव है और चन्द्रराशि स्वामी उच्च के दृहस्पति तथा अपनी ही राशि
( मकर ) से एकादशेश शानि से दृष्ट है।

नदम भाव में उच्च का बृहस्पति स्थित है जो वृद्धिक छम्न के लिए एक सौम्य ग्रह है। उसपर कूर पह बली शनि की वृध्टि है।

कलप कारक और ससमग्धिपति शुक्त का व वें भाव में स्थित होना बांकित नहीं है क्योंकि इससे पति रहेगी रहता है इसके अतिरिक्त अध्द्रमाधिपति बुख सौम्य यह चन्द्रमा और पाप ग्रह राहु के साथ पंचम भाव में स्थित है।

स्तम भाव पर जल्वल कोई बुरा प्रभाव नहीं है। सप्तमाधिपति और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि वा युक्ति नहीं है। नवम भाव परिवर्तन ( पंचमेश और नवमेश के बीच राक्षि परिवर्तन ) योग ग्रारा प्रबल है। अतः जल्द विवयह संभव है। नवस भाव के बली होने से भाग्य शाली पति बौर जीवन में सम्यन्तता का संकेत मिलता है।

विवाह का समय—निम्न लिखित ग्रह अपनी क्यधि ( दशा या भूकि ) में विवाह कराने में सक्षम होंगे—

- (१) सप्तमाधिपति जिस राशि और नवाशः में स्थित है वहां का अधिपति । वर्षात बुध और संगल ।
- (२) भूक
- (३) चन्द्रमा
- (४) द्वितीयेश बृहस्पति-चन्द्रमा जिस राशि में स्थित है यहाँ का अधिपति
- (५) दसमाधिपति—सूर्य
- (६) नवमाधिपति-चन्द्रमा
- (७) सप्तमाधिपति—शुक्र, सप्तम भाव में न तो कोई प्रह स्थित है और मही उस पर किसी बह की दृष्टि है।
- (द) चन्द्रमा से सप्तमाधिपित सुध

अर्थात् बुध, मंगल, शुक्र, चन्द्रमा और सूर्वे अपनी दशा में विवाह कराने में सक्षम हैं।

जातक की १७ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शिन की दशा समाप हो गई और पूँकि शिन को शादी कराने की शिक्त नहीं थी अतः उसकी दशा में शादी नहीं हुई। इसके बाद की दशा बुध की थी। पूँकि कम आयु में शादी का संकेत हैं अतः शुक्र, सूर्य, पन्द्रमा और मंगल की दशा पर विचार नहीं किया जा सकतः मगोंकि शुक्र की दशा ४२ वर्ष की आयु में, चन्द्रमा की दशा ५८ वर्ष की अयु में और मंगल की दशा ६५ वर्ष की आयु के बाद आएगी। अतः शादी के लिए वुध की दशा उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त बुध नवमाधिपति चन्द्रमा के साथ है और उच्च के बृहस्पित (दिवीयेश और कुटुम्ब स्थानाधिपति) से दृष्ट है। अतः दशा अगरंग होने से ६ महीने के भीतर जातक की शादी हो गई।

लग्न भाव के देशान्तर (२२३०११) और समम भाव के देशान्तर (४३°-१९') को खोड़ने की पद्धित लाबू करने पर जोड़ २६६°-२२' अर्थात् मकर २६'-२२' आता है। जब जनवरी १९५० में बादी हुई उस समय भोवर का बृह्स्पति मकर में या।

नवम भाव पूरी तरह बली है जिससे नवमाधिपति चन्द्रमा और द्वितीयेश वृहत्पति और एकादशेश बुध सम्बन्धित है जिससे प्रवल धन योग बनता है। एका-दशेश बुध की दशा के आरंभ में शादी हुई और धनी पति मिला। सप्तमाधिपति शुक्र मिथुन राशि में स्थित है इसका अधिपति बुध है और भूंकि नीच भग के भाष बुध बली है अतः पति तेज दुढ़ि वाला था। शुक्र बुध की राशि में संगल के नक्षय में स्थित है अतः पति तकनालोजी में निपुण था।

### वैधन्य

सप्तमाधिपति खुक अष्टम भाव में स्थित है जो उत्तम नहीं है। जन्द्रमा से स्प्तम भाव को केतु प्रभावित कर रहा है और उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। यदि सप्तमाधिपति अष्टम माब में स्थित हो तो पति रोगी होता है। इसके अति-रिक्त शुक्र मण्ड के नक्षत्र में स्थित है जो छठे भाव में स्थित है।

युध की दशा के अग्त में शक्ति में जातिका के पति को कमजोरी का कष्ट हुआ।
बुध की दशा के अग्त में शक्ति को भृक्ति में अनेक आपरेशनों के बाद रोग बढ़ता
गया। यह इतना जटिल हो गया कि साधारण लेंगिक सम्बन्ध भी संभव नहीं था।
राहु और केनु लग्न से नवम भाव को और चन्द्रमा से ७ वें भाव को प्रभावित कर
रहे है जिसके कारण दिवाहित जीवन में परिवतन आया। इस हंग ने केनु की दशा

आरंभ हुई। लम्बी वीमारी और अनेक बार आपरेशन के बाद शुक्र की दशा अंति मंगल की भूक्त में जातिका के पति की मृत्यु हो गई। दशानाय शुक्र दु:स्थान में रियत है जिससे अन्त तक उसका कारकत्व प्रभावित रहा। लग्न से मौगल्यभाव में सुक्र स्थित है और चन्द्रमा से अद्यम्प्रियित है। मगल सप्तम भाव से सप्तमाधियित है और मारक है। वह सप्तम भाव से ५२ वें में स्थित है। इप कुण्डली में वैधव्य का सकेत है जो अद्यम में स्थित सप्तमाधियित की दशा में थ्युरेश की भूक्ति में क्षिश्रम्त हुआ क्योंकि यहां कुल्य भंग हो रहा है।

### विदेश यात्रा

नवम भाव में जलीय राक्षि कर्क है जहाँ द्वितीयेश और पंचमेश वृहर्वित उच्च कर होकर स्थित है। नवमाश्चित्रति चन्द्रमा अन्य जलीय राशि मीन में अन्यमाधिपति और एकादशेश बुध के साथ स्थित है। चन्द्रमा तृतीयेश अति और पंचमेश बुहस्पति से दृष्ट है। राहु जन्द्रमा से कुछ है। चूँकि लग्नाधिपति मंगल चर राशि में स्थित है, तवम भाव पर और जलीय राशि में है, नवमाधिपति चन्द्रमा दिस्वणाव राशि में है और अपनी राशि मकर से तृतीयश शनि से दृष्ट है जो स्वयं ही एक चर राशि हैं, इन सबसे छचित दशा और भुक्ति के दौरान विदेश यात्रा और दूरस्थ स्थानों की यात्रा का संकेत मिलता है।

विदेश यात्रा का समय मिकालने के लिए निम्निकिखित तथ्यों ५२ आवश्यक विचार करना चाहिए—

- (क) नवमाधिपति चन्द्रमा
- (ख) नवम भाव पर दुष्टि डालन वाले ग्रह-- शांन
- (ग) नदम भाव में स्थित प्रह- बृहस्पति
- (घ) त्वमाधियति पर दृष्टि ज्ञालने वाले ग्रह्-- श्रांत और बृहस्पति
- (ङ) नवमाधिपति से युक्त प्रह—खुध, राह्न और केंतु
- (च) चन्द्रमा सं नवमाधिपश्ति--मंगल

अतः चन्द्रमा, जिति, बृह्स्पिति, राहु, केतु, युध और मगल अपनो दशा में विदेश यात्रा देने में सक्षम हैं। लग्नाधिपित चन्द्रमा हिस्मभाव राशि में तृतीयेश यिन से वृष्ट है जिसस अनेक विदेश यात्राओं का सकेत मिलता है। तथानि छठें भाव में लग्नाधिपित मगल विदेश में निवास नहीं देगा या काफी समय तक विदेश में एकने नहीं देण जैसाकि यदि वह नवम या १२ वें भाग में होता तो देता।

शुक्त द्वावक्षेत्र और सप्तमेश दोनों है और दिस्वभाव राक्षि में स्थित होने के कारग विदेश की साथ कराने में सक्षम है।

जातिका बुंध की दशा और शुक्त की भूक्ति में पहली बार विदेश गई। जैसा कि हमने देखा है कि शुक्त दादबेश है और यात्रा कराने में सक्षम है। दशानाथ बुध मीन में सबगिधिपति से युक्त है। दूसरी बार बुध की दशा और शिन की मूक्ति में थिदेश गई। जिन तृतीयेश है और नयमग्रियित चन्द्रमा और दशानाथ बुध पर तीसरे भाग से दृष्ट डाल रहा है। अगला दशानाथ केतु दिस्वभाव राशि में ग्यारहवें भाग में स्थित हैं और नयमेश चन्द्रमा से दृष्ट है। इस दशा में शुक्र, मगल, बृहस्पति और बुध की मूक्ति में जातिका विदेश गई। भुक्त की दशा में भी वह अनेकों बार विदेश गई। हम सहम भी लागू कर सकते हैं।

प्रदेश सहस = तवस भाव - तवसेश + लस्त = १०३०-१९१-३३४०-२७१ + २२२०-११ = ३४९°-४४ सा २९०४५ सीन राजि

सहम का अधिपति बृहस्पति है जो नवमाक्षिपति चन्द्रमा के साथ परिवर्तन योग में नवम भाव में उच्च का है।

जलपथ सहम == कर्क १५°-शिन + लान == १०६°--२⊏३°१०′ + २२३°१३′ == ४५°-०१′ या १५°९′ शुक्र

जलपथ सहम का अधिपति शुक्र है समम और द्वादश मायों का अधिपति होकर द्विस्वभाव राशि में स्थित है। चूँकि दोनों सहमों का अधिपति १२ वें और ९ वें भावों से सम्बन्धित है अतः यह कहा जा सकता है कि इस जन्म कुण्डली में विदेश यात्रा का संकेत है।

#### विता

सूर्य पिता का कारक होता है। वह लगाधिपति मंगल के साथ छठे भाव में उच्च का है और मंगल अपनी मूलिककोण राशि में हैं। पु:स्वान में अपनी स्थित के अतिरिक्त सूर्य बली है। नवमाधिपति चन्द्रमा पंचम भाव में विकोण में स्थित है और पंचमाधिपति वृहस्यति के साथ परिचर्तन योग में है। चन्द्रमा राहु के निकट है और अब्दमाधिपति बुध के साथ है। उसपर पापगह शनि की दृष्टि है किन्तु जन्म के बृहस्पति जो राशि स्वामी है और सौम्य यह है, की दृष्टि से यह प्रति संतुलित हो जाता है।

बन्द्रमा से विचार करने पर नवमाधियित मंगल मारक भाव में (दूसरे में) तब्ब के सूर्य के, जो बब्देश है और पिता का कारक भी है, के साथ स्थित है। उच्च के सूर्य के कारण जातक का पिता काफी सम्यन्त व्यक्ति था। बुध की दशा और शिन की भुक्ति में जातक के पिता की मृत्यु हुई। शिन नवम भाव से समसेश और विवाधियति चन्द्रमा से द्वादशेश है। दशानाय बुध नवम भाव से तृतीयेश और है। यह स्थमधिपति चन्द्रमा से सतम भाव का अधिपति भी है। पंचम और तबम भावों के अधिपतियों के बीच परिवर्तन योग के कार पिना बीचाँग वने।

युण्डली (स) -- कुछ कारणों से जन्म का विदरण नहीं दिया जा रहा है



मंगल की दशा शेष-६ वर्ष ० महीने ४७ दिन

# विवाह

सप्तम भाव अर्थात् वृश्चिक राशि में लग्नाधियति और छठे भाव का अधियति शुंक स्थित है। यह योग कारक शनि से दृष्ट है। इसका अक्छा और बुरा दोनों है। कल होगा। सप्तभावियति मगल उच्च का है और तीसरे भाव के अधियति बन्द्रमा के साथ स्थित है। यह किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है। सम्माधियति उत्तम स्थिति में है। कारक खुक यश्चिप सप्तम भाव में केन्द्र में स्थित है वह लग्नाधियति होने के कारण अंशतः तीम्य है और अंशतः बष्ठेश होने के कारण उत्तम स्थिति में नहीं है। जाने नैविधिक कारकत्व पर इसका मिखित प्रभाव है। चन्द्रमा से सम्म भाव अर्थात् कर्क राशि पर स्वयं चन्द्रमा और बाधकाधियति तथा चौथे और भूत भाव अर्थात् कर्क राशि पर स्वयं चन्द्रमा और बाधकाधियति तथा चौथे और भूत में भाव के अधियति संगल की दृष्ट है।

विवाह का समय—निम्निलिस गृह अपनी दशा और भुक्ति में शादी कराने में समर्थ हैं शुक्त, बृहस्पति, चन्द्रमा, बुध, शनि और मंगल। शतम भाष में लग्नाधिपति शुक्त स्थित है जो उत्तम है। शनि योगकारक हैं और ७ वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है इसके प्रभाव से विलम्ब होगा किन्तु चूँकि वह कायात्मक शुभ ग्रह बन गमा है और उसका राशि स्वामी बुध उच्च का है अत. वह अधिश विजम्ब नहीं करा सकता है। बृहस्पति की दशा और शनि की भुक्ति में लगभग २० वर्ष की आयु में जातक का विवाह हुआ। इसे समय से पूर्व या नाकी विलम्ब से विवाह

नहीं कहा जा सकता। दशानाय बृहस्पति जिस नथांश में है वहाँ का अधिपति है जिस क्षिण भूक्ति नाथ छनि नवम और दसम दोनों भरनों का अधिपति है और सप्तम आव पर उसकी वृष्टि है। लग्न और सप्तम भाव के देशान्तर को जोड़ने पर हमें भूदि है। लग्न और सप्तम भाव के देशान्तर को जोड़ने पर हमें भूदि एउ न २९६०३४ अर्थात् मकर प्राप्त होता है। विद्याह के समय गोचर का हहस्यति और सप्तमाधिपति संगल दोनों ही मकर राश्ति में स्थित थे।

समम भाव में सुन्दरता का कारक ग्रह बृहस्पति स्थित है। सममाधिपति मंगल नवस भाव में चन्द्रमा के साथ उच्च का होकर स्थित है। जातक ने एक सुन्दर और तेज बुद्धि वाली महिला से शाधी की। सप्तम भाव में गुक्र होने के कारण पति-पत्नी में आपस में गहरा प्यार था। चन्द्रमा के साथ सप्तमाि पति संगल के युक्त होने के कारण जातक की पत्नी उम्म में लगभग ५० वर्ष छोटी थी।

९ वें पाय में सप्तमाधिपति शुक्र स्थित है और उसपर कोई बुरा प्रभाव नहीं है जिसते विवाहित जीवन की अवधि काफी अम्बी रही। जन्म कुण्डली में पत्नी की मृत्यु का कोई संकेत नहीं है।

#### वायु

लग्न भाव पर इसके अधिपति शुक्र की दृष्टि है। अष्टमाधिनित चौथे भाव के अधिपति नीच के सूर्य के साथ छठे भाव में स्थित है। सूर्य का नीचमंग हो रहा है स्योंकि उसका राशि स्वामी शुक्र लग्न से केन्द्र में स्थित है। चन्द्रमा से अष्टम भाव सिंह गांशि उच्च के मंगल से दृष्टि है। अष्टमाधिपति सूर्य तृतीयेश और द्रादशेश वृहस्पति के साथ १० में भग्न में स्थित है। आयुष्कारक शनि उच्च के युध के साथ १ में भाव में स्थित है। साथ ही वह छाया यहों से भगावित है। तृतीयेश चन्द्रमा तीसरे थाव को देस रहा है। यह उत्तम है। यदि चन्द्रमा से विचार किया जाए तो तृतीयेश बृहस्पति अष्टमाधिपति सूर्य के साथ १० में भाव में स्थित है। अष्टमाधिपति बृहस्पति अष्टमाधिपति सूर्य के साथ १० में भाव में स्थित है। अष्टमाधिपति बृहस्पति अष्टमाधिपति सूर्य के साथ १० में भाव में स्थित है। अष्टमाधिपति बृहस्पति है। चूर्ति सौग्य और (चन्द्रमा से) अष्टमाधिपति सूर्य का केन्द्र में बली होना अत्यु के लिए उत्तम नहीं है। दूसरी और केन्द्र में सुक्र के स्थित होने के कारण कुछ बल मिलता है। चूर्ति सौग्य और कूर दोनों ग्रह केन्द्र और विकोण में स्थित है जीर अष्टमाधिगति अञ्चम भाव में स्थित है अतः जीवन की बबधि मध्यम आयु करी जा सक्ती है। मध्यम का दूसरा कारण मारक ग्रह अर्थात् कितीयेश बुध और सममेश मगल का त्रिकोण में उच्च का होकर स्थित होना है.

मध्यम आयु (३२ से ४५ वर्ष) के दौरान बृहस्पति (अंशातः) शनि और बुध की दशा रहरी है।३न तोनों दशानाथ में से बृहस्पति लग्न से अध्दनाधिनति और बन्द्रमा से तृतीयेश तथा द्वाददेश है और चन्द्रमा से अध्यमाधिपति सूर्य के साथ युक्त है। श्रन लग्न से मारक नहीं है। यह नैसमिक मारक है और द्वितीयेश बुध से युक्त है। चन्द्रमा से दह दितीयेश है। श्रुध लग्न से द्वितीयेश है और कारक शनि के साथ स्थित है। यह चन्द्रमा से दितीयेश अर्थात शनि से सम्बन्धित है। इन लीनों प्रहों में से स्वामित्व या बुक्ति के कारण बहुस्पति को पर्यास भारक शक्ति आस नहीं है। शनि और बुध के बीच बुध दितीयेश है और उथ्व होने के कारण प्रवल है। परन्तु शनि जो बुध से युक्त है, उससे भारक शक्ति के लोगा प्रवण है। परन्तु शनि जो बुध से युक्त है, उससे भारक शक्ति के लेता है और प्रथम श्रेणी का मारक बन जाता है। चूँ कि लग्न पर लग्नाधिपति की दृष्टि है अतः शनि से यह आशा नहीं है उसकी दशा के बारंभ में जातक की सृत्यु होगी। यहों की स्थित द्वारा यह नही होगा। अतः सनि की दशा के बन्त में जातक की मृत्यु हो सकती है। राहु जो शनि (मारक) और दितीयेश बुध के साथ है और निसे शनि का फल देना चाहिए, मृत्यु के लिए सक्षम हो जाता है। शनि की दशा और राहु की धृक्ति के बन्त में जातक की मृत्यु हुई।

## मृत्युका स्वरूप

द वें भाव में घनु राशि है और यह सूर्य की राशि के सीसरे ब्रेब्काण में है।
अच्छम भाव पर शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं है जबिक अच्छमाधिपति छठे मान्न
(रीग भाव) में सूर्य (चतुर्थेश) से युक्त है। छठे भाव में स्थित २२ वें ब्रेब्काण का
अधिराति सूर्य मृत्यु के कारण का संकेत देता है। निमोनिया के बाच हृदय गति
एक जाने के कारण जातक की मृत्यु अचानक और प्राकृतिक हुई थी क्योंकि अच्छम
भाव और अव्डमाधिपति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है।

#### विदेश यात्रा

नवम थाव में चर राशि मकर है और बड़ी पर तृतीयेश चन्द्रमा और सममेश तथा द्वावशेष उच्च का मंगछ स्थित हैं। नवधाधिपति राहु और तृतीयेश तथा पंचमेश उच्च के बुध के साथ द्विस्वभाव राशि में त्रिकीण में स्थित है। लग्नाधिपति शुक समम भाव में जलीय राशि बृश्चिक में स्थित है। चन्द्रमा से नवम माव में कर्या राशि है जहां राहु और चन्द्रराशि स्वाभी शनि स्थित है। मवमाधिपति बुध नवम भाव में ही उच्च का है। इन तथ्यों से विदेश यात्रा का सकेत मिलता है। आद्ये सहम द्वारा जांच करें।

प्रदेश सहम == १९०३३' या १९०३१' मेस । भजग्ध सहम == १९०३३' या १९०३१' मेस । २३ दोनों ही सहम का अधिपति संगल है। वह लग्न से न केवल ससमेश और डादबोंश है बहिक ९ वें भाव में उच्च का भी है।

जातक पहली बार बृहस्पति की दशा और बृहस्पति की भुक्ति में विदेश गया।
बृहस्पति चतुर्थेश सूर्य के साथ है अतः वह शिक्षा प्राप्त करने के लियं विदेश गया।
दशानाथ बृहस्पति छठे माव में चर राशि में स्थित है। वह राहु के नक्षण में है जो नवमाधिपति शनि से बुक्त है। जातक दूसरी बार शनि की दशा और शनि की मुक्ति में विदेश गया। नवमाधिपति शनि दिस्वभाव राशि में ४ वें भाव में विदेश याला के लिए उत्तम स्थिति में है। इसके बाद मृत्यु से पूर्व शनि दशा के शेव भाग में वह अनेकों बार विदेश गया।

#### पिता

लग्न भाग में दुषभ राशि है जतः नवम भाव मकर राशि है जहां तृतीयेश नक्तमा और सप्तमेश एवं द्वादशेश उच्च का नंगल स्थित है। नवम भाग में दुःस्थान ( १२ वें भाव ) के अधिपति का स्थित होना उदना अच्छा नहीं है। मथमाधिपति शनि पंचमेश बुध और राहु के साथ ४ वें भाग में स्थित है। ययपि नवमाधिपति शनि त्रिकोण भाव में पिता के लिये उत्तम है फिर भी द्वितीयेश बुध के माथ उसकी भूक्ति वाखित नहीं है।

चन्द्रमा से नवस भाष में कत्या राशि है जहां नवस भाव का अधिपति उच्च का बुध, चन्द्र राशि स्वामी और राहु स्थित हैं। कारक थूर्य छठे भाव में नीच का है और चच्छेश बृहस्पति से युक्त है। राशि स्वामी शुक्र के केन्द्र में स्थित होने के कारण सूर्य का नीच भंग हो जाता है। इससे जातक के पिता के जीवन का आरंभ काल उत्तम होने का संकेत मिलता है। चूँकि कारक उपस्थ में स्थित है अतः वे एक विख्यात उद्योगपति थे जैसा कि उग्न और चन्द्रमा दोनों से ९ वें भाव में उच्च के महीं से संकेत मिलता है।

बृहस्पति की दशा और शुक्र की भृक्ति में जातक के पिता की मृत्यु हुई। खन्द्रमा से नवम भाव से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। यह नवम भाव से दूसरे भाव में स्थित है। वह नवमाधिपति शनि से दूसरे भाव में स्थित है और १२ वें भाव के अधिपति सूर्य से युक्त है जिससे उम्मारक शक्ति प्राप्त होती है। मृक्तिनाय शुक्र नवमाधिपति शनि से और चन्द्रमा से नवम भाव से दूसरे भाव का अधिपति है और कारक सूर्य में दूसरे भाव का अधिपति है और कारक सूर्य में दूसरे भाव का अधिपति है और

#### व्यवसाय

१० वर भाव कुम्भ ८ वें और ११ वें भाव के अधिपति बृहस्पति से दृष्ट है।

इसमाधिपति शनि नवम मान का भी खिथिति है और त्रिकोण में ५ वें भाव में इसरे और ६ वें भाव के अधिपति उच्च के बुध और राष्ट्र के साव स्थित है। दूसरे समा पांचवें बाव के अधिपति और नवम तथा दसम भाव के अधिपति के बीच ६ मान में सम्बन्ध सफलता और वित्तीय सम्यन्तता के लिये एक प्रवल योग है।

नवम और दसम भाव का अधिपति शनि है और दितीयेश बुध से युक्त है अतः जानक ने अपना पैंठुक कारोबार संभाल लिया। उसने बहस्पति की दशा और शनि भी भृक्ति में कारोबार संभाला। बृहस्पति एकादशेश है और १० वें भाव पर दृष्टि शिल रहा है। भृक्तिनाथ शनि योग कारक है और दशमाधिपति है। संयोग वश भूक केन्द्र में सूर्य से आगे ७ वें भाव में स्थित है अतः जातक ने गादी के बाद अपना भ्यवसाय आरम्भ किया।

दसमाधिपति शनि पांचर्ने भाव (निवेश ) में राहु (दानीनियरिंग ) और मधी बुध (उद्योग ) के साथ स्थित है। लाभ का कारक एकादशेश चौथे भाव (बाहन ) के निध्यति सूर्य के साथ शुक्र (सदारो ) की राजि में है। अतः मुख्य कारोबार आदोमोनाइल का था।

चूं कि बृहस्पति एकादक्षेत्र है और शनि योग कारक है। और दोनों ही प्यारहर्वे भाव से सम्बन्धित हैं अतः इनकी दशा में जातक का कारोबार काफी सम्पन्त हुआ और बढ़ा।

# बड़े भाई-बहन

११ वें भाव में मीन राशि है जो एक लाभकारी राशि है और योग कारक शनि तथा शुभ ग्रह उच्च के बुध से दृष्ट है। मीन राशि में स्थित ग्रह केतु है।

११ वें भाव का अधिपति बृहस्पति छठे भाव में दु:स्थान में है जो चतुर्थेंग सूर्य के साथ अपना है। नवांश में बृहस्पति श्रुभ श्रुक्त के साथ अपनी ही राशि में स्थित है। १९ वां भाव और अधिपति उत्तम स्थिति में है।

बन्द्रमा से ११ वां भाव बृश्चिक है जहां पर योग कारक शुक्र स्थित है। दूसरी और १९ वें मान का अधिनति मंगल बन्द्रराशि में उच्च का है। नवांश में मंगल शुभ राशि मीन में स्थित है। मंगल जो कारक भी है, बन्द्रमा के साथ नवम भाव में स्थित है।

रुप्त और चन्द्रमा दोनों से एकादश भाव योग कारक शनि और शुक्र के प्रभाव द्वारा बली है। १९ वें भाव पर एकमात्र कलंक एकादशेश बृहस्पनि का दुःस्थान में स्थित होना है। लग्त से कार्यात्मक शुभ ग्रह शित और बुध जो ११ वें भाव से सम्बन्धित हैं, क्रमशः ६ और ७ तबोश पार कर चुके हैं। चन्द्रमा से ११ वें भाव में शुक स्थित हैं जो ४ तबांश पार कर चुका है। शिन जो चन्द्रमा से ११ वें भाव को देख रहा है, ६ तबांश पार कर चुका है। बबांश की औसत संख्या जो ये ग्रह पार कर चुके हैं। (६ + ७ + ४ + ६) = २४ + ४ = ६ है। यह ६ तबांश आता है। जातक के चार बड़े भाई और यो बड़ी बहुनें थीं। लग्न से ११ वें भाव पर राहु-केतु का प्रभाव है। राहु एक नवांश पार कर चुका है। एकादशेश बहुस्पित छठ भाव में नीच के सूर्य से पीड़ित है। ११ वें भाव पर इन दो खरे प्रभावों के कारण दो बड़े भाई बहुनें की मृत्यु हो गई और बरावर संख्या में भाई और बहुन जीवित बचा गये।

जबिक नपुंसक ग्रह बुध और सिन लग्न से ११ वें भाव पर दूष्टि डाल रहे हैं और चन्द्रमा से ११ वें भाव पर स्त्री ग्रह तथा पुरुष ग्रह का समान प्रवल प्रभाव है जिसमें योग कारक गुक्र और उच्च का मंगल शामिल है अत: जातक के जीवन काल के वौरान दो बड़े भाई और दो बड़ी बहनें जीवित रहीं।

एक बड़े भाई की मृत्यु बृहस्पति की दशा और शनि की धुक्ति में हुई। दशानाय बहस्पति एकादशेश है और ११ वें भाव से द वें भाव ( दुःस्थान ) में स्थित है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है जो ११ वें भाव से मारक भाव में स्थित है। मुक्तिनाय शनि दशानाथ से द्विद्वादश ( २।१२ ) में है। वह ज्यारहवें भाव से सप्तम भाव में स्थित है और सप्तमाधिपति बुध से युक्त है जिससे यह प्रवल बारक बन जाता है।

दूसरे बड़े भाई की मृत्यु शित की दक्षा और मंगल की भृक्ति में हुई: मुक्तिनाथ मंगल ११ वें भाव से दूसरे भाव का अधिपति है। वह ११ वें भाव के अधिपति बृहस्पति से मारक है क्योंकि मंगल वहां से दूसरे और सातवें भावों का अधिपति है। ११ वें भाव के सम्बन्ध में मारक यह के साथ ७ वें भाव में अति एक प्रबल्ध मारक वन जाता है जैसा कि हम पहले विश्लेषण कर चुके हैं।

## शयन सुख

9२ वां भाव बांझ (अंजर) राशि मेथ है और क्षादरीय मंगल, अध्यम और एकादश भाव के अधिपति बृहस्पति तथा अन्य अग्नि प्रकृति यह सूर्य से दृष्ट है। इतमें से बृहस्पति और सूर्य अश्नुम स्थान अर्थात् छठें माय में स्थित हैं। द्वादरीय मंगल जो तृतीयेश जन्द्रमा के साथ नवम भाव में स्थित है और उत्तम स्थिति में है, की दृष्टि को छोड़ कर १२ वां भाव काफी कलंकित है।

चन्द्रमा से १२ वें भाव में धनु राशि है और यहां न तो कीई बह स्थित है

और न ही किसी ग्रह से दृष्ट है। दादशेश बहरपति जष्टमाधिपति सूर्य के साथ ♦• व जान में स्थित है।

शारक शुक्र केन्द्र में स्थित है। चूँकि लग्न भाव का अधिपति केन्द्र में स्थित
। अतः वह उत्तम स्थिति में है किन्तु जहां तक कलत्र भाव का सम्बन्ध हैं, छठें
भाव ने अधिपति के रूप में वह उत्तम नहीं हैं। वह उभय लिगी गृह शनि से पृष्ट है
जी जगा उभयलिंगी पीड़ित ग्रह से गुक्त है जिससे उसके इस गुण में बड़ोतरी हो
रि । इसके अतिरिक्त शुक्त बुध के नक्षत्र में है और जैसा कि हम पहले देख चुके
। वह स्थिति उत्तम नहीं है।

जान से पर वां भाव छठे भाव ( रोग स्थान ) में स्थित ग्रहों से प्रभावित है।

प्रांत कारक छठे भाव को मिश्चपित है और पीड़ित है जिसके परिणाम-स्वरूप जातक

शा श्वास्थ्य विगड़ गया और जातक विवाहित जीवन के सामग्य्य सुख से वंचित हो

गा। किन्तु पर वें भाव का अधिपति मंगल उत्तम स्थिति में है और लग्न का

अधिपति होने के कारण गुक्त भी सौध्य है तथा केन्द्र में स्थित है। अतः लगभग पर

गा स्थिति होने के कारण गुक्त भी सौध्य है तथा केन्द्र में स्थित है। अतः लगभग पर

गा स्थिति आई। उसकी मृत्यु तक अगले लगभग पर वर्षों तक उसे स्वास्थ्य की समस्याएँ रहीं जिसमें वह शयन भुख से अंचित रहा। एक विश्वेष भाव पर सौम्य ग्रह

गौर पाप ग्रह दोनों के प्रभावों से किस प्रकार उस भाव के फलों में समानता रही

गौर अच्छे तथा बुरे फलों का माण समान रहा। इस प्रकार का यह एक विचित्र

उदाहरण है।

#### ट्यय

१२ वें भाव से धर्म निष्ठा, दान और व्यय का संकेत मिलता है।

कारहवां मान नैसर्गिक सौम्य ग्रह वृहस्पति, जात्म कारक सूर्य और १२ वें भाव के अधिपति उच्च के मंगल से दूष्ट है। १२ वें भाव का अधिपति मंगल पूरे बल के साथ नवम माय में स्थित है। चन्द्रमा से भी १२ वें भाव का अधिपति वृहस्पति सूर्य के साथ केन्द्र में स्थित है। उसपर शुभ या अशुभ कोई दृष्टि नहीं है। जातक बहुत ही उदार और धर्म प्रिय था। १२ वें भाव पर कोई पाप दृष्टि नहीं है। जातक ने पपने कामगारों की रहन सहन की स्थित सुधारने और सामाजिक कल्याण की अनेक परियोजनाओं पर काफी धन व्यथ किया।